# संस्कृत साहित्य का इतिहांस

# संस्कृत-साहित्य का इतिहास

(संशोधित तथा संवर्धित)

लेखक-

हंसराज अप्रवाल एम. ए., पी. ई. एस., फ़ुड़र ऐग्ज़िविश्वर श्रीर गोवड मैंडिलस्ट, मैस्बर बोर्ड श्राव् स्टबीज़ इन संस्कृत, ऐडिडमैस्बर श्रीरियण्टल फैंक्क्टी पंजाब युनिवर्सिटी, श्रध्यस संस्कृत हिन्दी विभाग, गवर्नमेंट कालेज, लुध्याना

डा. लच्मगस्वरूप एम. ए., डी. फ़िल. (आक्सन) आफिसर डि. ऐकडेमि (फ्रांस) प्रोनेसर बाब् संस्कृत, पंजाब युनिवर्सिटी लाहीर द्वारा लिकित पूर्व शब्द सहित।

प्रकाशक----

# राजहंस प्रकाशन

सदर बाजार, दिल्ली

मूल्य--

तृतीयावृत्ति]

विद्यार्थी संस्करण ४॥।) लायत्रेरी संस्करण अ॥)

[ 88x 3

पहला संस्करण .. १६४२ दूसरा संस्करण ... १६४० तीसरा संस्करण . १६४०

Printed by Amar Chand at the Rajhans Press, Sadar Bazar Delhi, and published by Rajhans Prakashan, Sadar Bazar, Delhi.

#### समपंग

हिन्दीं साहित्य के अनन्य प्रेमी, राष्ट्र-भाषा के निःस्वार्थ भक्त, देवनागरी लिपि के परम उपासक, हिन्दो साहित्य-सम्मेलन के मृतपूर्व प्रधान, अर्लाहाबाद युनिवर्सिटी के भृतपूर्व वाईस-चान्सलर, विद्वानों के परम पूज्य, श्रीयुत पंडित प्रवर डाक्टर 'अमरनाथ भा' के कर कमलों में सादर समिंपत

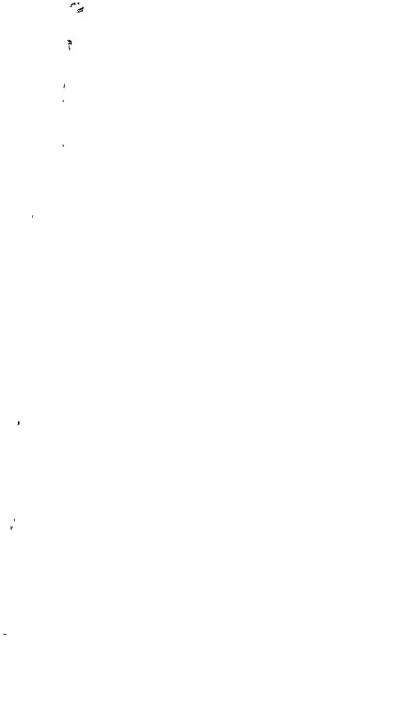

#### पूर्व-शब्द

संस्कृत-साहित्य विशाल और अनेकांगी है। जितने काछ तक इसके साहित्य का निर्माण होता रहा है उतने काल तक जगत में किसी अन्य साहित्य का नहीं। मौलिक मूल्य में यह किसी से दूसरे नम्बर पर नहीं है। इतिहास को खेकर ही संस्कृत-साहित्य ब्रुटि-पूर्ण समका जाता है। राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध से तो यह तथा-कथित ब्रुटि विहकुत भी सिंख नहीं होती। राजत गिर्मा के ख्यात-नामा लेखक कहहण ने लिखा है कि मैंने राजाओं का इतिहास खिखन के लिए अपने से पहले के ग्यारह इतिहास-प्रन्थ देखे हैं और मैंने राजकीय लेख-संग्रहालयों में अनेक ऐस इतिहास-प्रन्थ देखे हैं जिन्हें कीडों ने खा डाला है, अतः अपाट्य होने के कारण वे पूर्णत्या उपयोग में नहीं खाए जा सके हैं। कल्हण के इस कथन से बिल्कुल स्पष्ट है कि संस्कृत में इतिहास-प्रनथ लिखे जाते थे।

परन्तु यदि सःहित्य के इतिहास को लैकर देखें तो कहना पडेगा कि कोई एसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह दिखाया जा सके कि कभी किसी भी भारतीय भाषा में संस्कृत का इतिहास खिखा गया था। यह कला आधुनिक उपज है और हमारे देश में इसका प्रचार करने वाले यूरोप निवासी भारत-भाषा-शास्त्री हैं। संस्कृत-साहित्य के इतिहास अधिकतर यूरोप शौर ग्रमेरिकन विद्वानों ने ही लिखे हैं। परन्तु यह बात तो नितानत स्पष्ट है कि विदेशी लोग चाहे कितने बहुज्ञ हों, वे सम्यता, संस्कृति, दर्शन, कला और जीवन-दृष्ट को दृष्टि से ग्रत्यन्त भिन्न जाति के साहित्य की ग्रन्तरात्मा की पूर्ण श्रीमग्रशंसा करने या गहरी था

जैने में श्रसमर्थ हो रहेंगे । किमी जाति का साहित्य उसकी रूहि-परम्परा की, परिवेष्टनों की, भौगोलिक स्थितियों की, जलवायु से सम्बद्ध अव-स्थाओं की और राजनैतिक संस्थाओं की संयुक्त प्रसृति होता है। यत: किसी जाति के साहित्य को ठीक-ठीक ज्याख्या करना किसी भी विदेशों के ितए दुस्साध्य कार्य है। अब समय है कि स्वयं भारतीय अपने साहित्य के इतिहास-प्रम्थ क्रिखते और उसके (अर्थात् साहित्य के) छन्दर हुपी हुई श्रात्मा के स्वरूप का दर्शन स्वयं कराते। यही एक कारण है कि मैं श्रीयत हसराज श्रमवास एम० ए० द्वारा सिस्ति संस्कृत साहित्य के इस इतिहास का स्वागत करना हूँ। श्रेश्युत श्रम्भवाल एक यशस्वी विद्वान् है। उसने फुला छात्रवृत्ति प्राप्त की थी और उसे विश्वविद्यालय के स्वर्ण पदकों से सम्मानित होने का सौभारय प्राप्त है। यह आते हए समय की ग्रुभ स्चना है कि भारतीयों ने श्रपने साहित्य के इतिहास में श्रभिरूचि दिखलानी प्रारम्भ कर दी है। मेरा विचार है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास खिखने वाले बहुत थोड़े भारतीय हैं, श्रीर पञ्जाव में तो श्रीयुत श्रयवाल से पहला कोई है ही नहीं। इन दिनों बी० ए० के छात्रों की ऋावस्थकता पूर्ण करने वाला, और संस्कृत साहित्य के अध्ययन में उनकी सहायता करने वाला कोई प्रन्थ नहीं है. क्योंकि संस्कृत के उपसभ्यमान इतिहास यन्यों में से श्रधिक ग्रन्थ उनकी योग्यता से बाहर के हैं। यह ग्रन्थ बी० ए० श्रेणी के ही छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने के विशेष प्रयोजन से जिखा गया है। जेखक ने बड़ा परिश्रम करके यह इतिहास जिखा है और मुसे विश्वास है कि यह जिनके लिये लिखा गया है उनकी श्रावश्यकता श्रों को बड़ी श्रव्ही तरह पूर्ण करेगा।

तदमगा स्वरूप

(एम० ए०, डी० फिल०, श्राफ़िसर डी र्फ़िड मी)

#### प्रथम संस्करण का आमुख

संस्कृत-साहित्य का महस्य बहुत वडा है (देखो पृष्ट १-५)। हिन्दी भाषा का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध है जो

कि एक लड़की का अपनी माता से होता है (देखो पृष्ठ १९-११)। सस्क्रत-साहित्य से सम्बद्ध इतिहास का हिन्दी में अभाव कुछ खजता सा था अतः में यह प्रयास संस्कृत-साहित्य से अनुराग रखने वाजे

हिन्दी प्रेमियों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस प्रनथ को लिखते समय मेरा विशेष खच्य इस विषय को सस्कृत साहित्य के प्रेमियों के लिए श्रधिक सुगम श्रीर श्रधिक श्राकर्षक

बनाने को श्रोर रहा है। इस लच्च तक पहुंचने के लिए मैने विशेषतया विश्लंषण शैली का सहारा खिया है। उटाहरणार्थ, सेने यह श्रधिक

श्रन्छ। समसा है कि कविकुलगुरु कालिदास का वर्णन महाकान्य प्रखेता

के या नाटककार के या संगीत-काव्य कर्ता के रूप में तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर न दे कर एक ही स्थान पर दे दिया जाए । जहां-जहां सम्भव हुमा है म्राधुनिक से म्राधुनिक अनुसन्धानों के फलों का समा-

वेश कर दिया है। पारचात्य दृष्टि कोगा का ग्रन्धा-धुन्ध अनुकरण न कर के मैने पूर्वीय दृष्टि-कोण का भी पूरा-पूरा ध्यान रक्खा है ।

में उन भिन्न-भिन्न प्रामाणिक लेखकों का श्रत्यन्त कृतज्ञ हूं--जिनमे से कुछ उल्लेखनीय ये है, - मैक्डॉनल, कीथ, विंटरनिट्ज, पीटरसन, टामस, हौपिकन्स, र प्सन, पार्जिटर, और ऐजरटन—जिनकी कृतियों को मैने इस प्रनथ के जिखते समय बार-बार देखा है और पान-टिप्प-ि वियों में प्रमाणत्या जिनका उन्हतेख किया है। अपने पूज्य अध्यापक डा॰ जन्मणस्यस्य एम॰ए०, डी॰ फिल्ल., आफिसर डि ऐकेड मि फांस, संस्कृत शोक्षेसर पक्षाव स्मृत्विसिटी जाहीर को में विशेषत: धन्यवाद देता हूं, जिनके चरण कमलों में बैठकर मेंने वह बहुत कुछ सीखा जो इस प्रनथ में भरा हुआ है। इस प्रनथ के जिए पूर्व शब्द खिखने मे उन्हों ने जो कप्ट सहन किया है, मैं उसके जिए भी उनका वहा ऋणीं हूं।

इस पुस्तक के खिंखने में मुक्ते अपने परम मित्र श्रीयुत श्रुतिकान्त शर्मो शास्त्री, एम॰ ए० साहित्याचार्य से विशेष सहायता मिली हैं। उनके श्रनथक प्रयत्नों के बिना इस पुस्तक को हिन्दी जगत् के सम्मुख इतनी जल्दी प्रस्तुत करना श्रसम्भव नहीं तो कठिन श्रवश्य होता, श्रत: मैं उनका भी बडा श्रमारी हैं।

आशा है कि हिन्दी जगत् इस अभाव-पूर्ति का समुचित आदर करेगा।

> विद्यानों का सेवक हंसराज अग्रवाल

#### तृतीय संस्करण के सम्बन्ध में

जहां मुक्ते अपने सुविज्ञ तथा कृपालु पाठकों का विशेष रूप से धन्यवाद करना है कि उन्हों ने इस पुस्तक का आशातीत आदर कर के मुक्ते अस्यन्त अनुगृहीत किया है, वहां मुक्ते इस बात की भी चमा मांगनी है कि प्रेम को अनेक किताइयों तथा मुद्रण की नाना अपुविधाओं के कारण प्रकाशक प्रयस्त करने पर भी उनकी प्रेम भरी मांग को प्रा करने में असमर्थ रहे। इस संस्करण को भी छपते अपते तेरह मास से उपर लग गए। तो भी मैं राजहंस प्रेस के संचालकों का धन्यवाद करता हूँ कि वे इस पुस्तक को इस सुन्दर रूप से निकालने में समर्थ हुए। मैं आशा रखता हूँ कि भविष्य में पाठकों को इतनी लम्बी प्रतीचा नहीं करनी पड़ेगी।

भास के अन्यों में पृष्ठ ७२ पर उसके १४ वें नाटक 'यज्ञफलम्' का वर्गान किया गया है। विशेष खोज से पता चला है कि वास्तव में यह एक कृत्रिमता (forgery) है और कि यह नाटक महाकवि भास का नहीं है।

कौटल्य के अर्थशास्त्र का सस्कृत साहित्य में विशेष महत्व है। पहले संस्करण में उसे परिशिष्ट में रखा गया था। इस संस्करण में उसपर मूल पुस्तक में भलग अध्याय दिया गया है। स्थान स्थान पर और भी आवश्यक सुधार किए गए हैं। आशा है कि विद्वान् पाठक इसे उपयोगी पायेंगे।

विनीत:

हंसराज अग्रवाल



## विषय-सूची

#### अध्याय १

9 6

१. संस्कृत साहित्य का महत्त्व

थ. संस्कृत और आधुनिक भाषाएं

२. भूरोप के अपर संस्कृत साहित्य का प्रभाव ३. संस्कृत में ऐतिहासिक तत्त्व का स्रभाव

४. क्या संस्कृत बोल-चाल की आघा थी ? ...

| ξ,             | अर्य संस्कृत को विशेषताएँ                             | ٤   |
|----------------|-------------------------------------------------------|-----|
|                | अध्याय २                                              |     |
|                | रामायण और महाभारत                                     |     |
| ୬ <sub>.</sub> | ऐतिहासिक महाकान्यों की उत्पत्ति                       | Ř   |
| =              | (क) रामायरा. (ख) इसका महस्व, (ग) इसके संस्करण,        |     |
|                | (घ) इसका वर्णनीय विषय, (ङ) इसके उपाख्यान, (च) इस      |     |
|                | को विशुद्धता, (छ) इसका काल, (ज) शैली।                 | Ł   |
| 8,             | (क) महाभारत-इसके विस्तार की कचाएं, (ख) इसका           |     |
|                | महत्त्व, (ग) (१) इसके साधारण एंस्करण, (२) इसके        |     |
|                | त्रालोचनापूर्ण संस्करण, (३) इसकी टीकाएं, (घ) इसका     |     |
|                | वर्णोनीय, विषय, (ङ) इसके उपाख्यान, (च) इसने वर्तमान   |     |
|                | रूप कैसे प्राप्त किया ? (छ) इसका कांत, (ज) शैली।      | ર્ક |
| 30             | दोनों ऐतिहासिक महाकाव्यों का अन्योन्य सम्बन्ध (क)     |     |
|                | परिमारा, (ख) रचयितृत्व, (ग) मुख्य अन्थभाग, (घ) दोनों  |     |
|                | बाहाकाव्यों का विकास, (ङ) पारस्परिक सम्यन्ध, (च) रचना |     |
|                | स्थान, (ह्न) पारस्परिक समय-साम्य                      | åø  |

#### संस्कृत साहित्य का इतिहास

#### श्रध्याय ३

| उराज                                   |              |            |
|----------------------------------------|--------------|------------|
| ११, (क) पुराखों की उत्पत्ति            |              | ४२         |
| (ख) पुरत्यों का उपचय                   | • • •        | *3         |
| (ग) पुरायों का विषय                    | 3# + 4       | ४३         |
| (घ) पुराखों में इतिहास                 |              | **         |
| (ङ) पुरायों का काल                     | • •          | 48         |
| श्रध्याय ४                             |              |            |
| भास                                    |              |            |
| १२. संस्कृत साहित्य में भास का स्थान - | <b>/</b>     | ६४         |
| 1३, क्या इन नाटकों का रचियता एक ही     | । ब्यक्ति है | হ্হ        |
| १४, तब इन का रचयिता कीन है ?           | * * *        | 60         |
| १५, भास के छन्य ग्रन्थ                 | ***          | ७२         |
| १६, भास की शैंबी                       | \$ 9 a       | æ٤         |
| १७. काल                                | » « «        | 98         |
| श्रघ्याय ५                             |              |            |
| ग्रर्थ-शास्त्र                         |              |            |
| १८, (क) श्रर्थ शास्त्र का महत्त्व      | * * 4        | = 9        |
| (ख) श्चियता                            | • • •        | <b>5</b> ? |
| (ग) ग्रन्थ और रचनाकाल                  | ***          | =4         |
| (घ) शैंसी                              |              | _ E8       |

| विषय-सूची                                                    |             | १३          |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| श्रध्याय ६                                                   |             |             |
| कालिदास                                                      |             |             |
| <ol> <li>ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में संस्कृत क</li> </ol> | ा पुनरुजीदन | 8 9         |
| २०, कालिदास                                                  |             | <b>\$</b> ₹ |
| २१. धन्थों के मौलिक भाग                                      | ***         | 900         |
| २२. नाटकों के नाना संस्करण                                   | 111         | 308         |
| २३, काल                                                      | ***         | 999         |
| २४. कालिदास के विचार                                         | ***         | 115         |
| २४. काजिदास की शैली                                          |             | 120         |
| अध्याय ७                                                     |             |             |
| ग्रदवघोष                                                     |             |             |
| २६, श्रश्वघोष का परिचय                                       |             | ३२४         |
| २७. अश्वघोष की नाट्यकता                                      | ***         | 124         |
| २८, श्ररवधोष के महाकाव्य                                     | ***         | 128         |
| २६, दश्वभोष के अन्य प्रनथ                                    | 444         | 120         |
| ३०. ग्रश्वघोष की शैंबी                                       | ***         | 139         |
| श्रध्याय द                                                   | ***         |             |
|                                                              |             |             |
| महाकाव्य                                                     |             |             |
| ३१, सामान्य परिचय                                            |             | १३४         |
| ३२. भारवि 🏏                                                  |             | १३६         |
| ३३. महि                                                      | ***         | 180         |
| ३४. साघ                                                      | ****        | 185         |
| ३५, दुत्नाकर कृत हरविजय                                      |             | 188         |
| ર્ક્સ શ્રી <b>ફર્ય</b> , /                                   |             | 188         |

#### अध्याय ह

### काव्य-निर्माता

| ३७. वत्स भट्टि                           | ***       | 8.82  |
|------------------------------------------|-----------|-------|
| ३८, सेतु बन्थ                            | • •       | 3 8 ≈ |
| ३१. कुमारदास का जानकी हरण                | • • •     | 388   |
| <b>४०. याक्पति का गउडवह</b>              | •         | 9 8 9 |
| ४१ इविराज कृत राघव पाग्डवीयम्            | 4 * *     | 342   |
| ४२. हरदत्तस्रिं कृत राघव नैषधीयम्        | < * 4     | १४२   |
| ४३. चिद्म्बर कृत यादवीय राघव पारडवीर     | 7 ···     | ११२   |
| ४४. हलायुध कृत कविरहम्य                  | • •       | まみぎ   |
| ४४. मेराठ                                |           | 143   |
| ४६. मातृगुष्त                            | **        | १४३   |
| ४७, मौमक कृत रावणाजु नीयस्               | ***       | १५३   |
| धन, शिवस्वामि कृत कम्फनाम्युद्धय         | 4 4 4     | 943   |
| धृश्, कादम्बरी कथा सार                   | • • •     | 348   |
| ५०. चेमेन्द्र                            | **        | 148   |
| ४९, मयङ्ख कृत श्रीकराठ चरित              | 1 0 0     | 948   |
| ४२. रामचन्द्र कृत रसिकररञ्जन             | 101       | 148   |
| १३, कतिपय जैन प्रन्थ                     | •         | 348   |
| ४४, ईसा की इटी शवान्दी में संस्कृत के पु | नरुत्थान  |       |
| का वाद                                   | • • •     | 144   |
| ग्रध्याय १०                              |           |       |
| संगीत काव्य श्रौर सुक्ति                 | सन्दर्भ   |       |
| ४४. संगीत ( खण्ड ) काव्य की श्राविभीव    | Industria | 348   |
| ४६. श्वंगार तिलक                         |           | 989   |

| विषय-सूची                           |       | १४     |
|-------------------------------------|-------|--------|
| <b>२७, घटक</b> र्पर                 | • • • | 162    |
| १८. हाल की सतसई (सप्त शती)          | a • • | 3 & 8  |
| ४६, भर्नु हिंद                      | ***   | 1 6 8  |
| ६०, श्रमरू                          |       | 956    |
| ६१. मधूर                            | 604   | ६=     |
| ६२, मातङ्ग दिवाकर                   | •••   | १६८    |
| ६३. मोह सुद्गर                      | ***   | १६⊏    |
| ६४. शिरुहण का शान्ति शतक            |       | १६८    |
| ६४. बिल्हरा की चौर पञ्चाशिका        | ***   | 3 € 8  |
| ६३, जयदेव                           | 400   | 3 \$ 8 |
| ६७, शीला भट्टारिका                  | ***   | १७३    |
| ६८. सुक्ति सन्दर्भ                  | •••   | १७३    |
| ६६, श्रोपदेशिक ( नीति परक ) कान्य   | ***   | 105    |
| ऋष्याय ११                           |       |        |
| ऐतिहासिक काव्य                      |       | -      |
| ७०, भारत में इतिहास का प्रारम्भ 🚬 🕒 |       | 900    |
| ७१. बार्णका हर्ष चरित्र             | •     | 308    |
| ७२. पद्मगुप्त का नवसाहसाङ्क चरित    | • • • | 140    |
| ७३. बिल्हग्र                        |       | る云き    |
| ७४, कल्ह्या की राजतर मियी           | • • • | 923    |
| ७५, छोटे छोटे ग्रन्थ                |       | 155    |
| अध्याय १२                           |       |        |
| गद्य काव्य (कहानी) श्रीर            | चमपू  |        |
| ७६, गद्य काव्य का श्राविभीव         |       | 180    |
| ISIC PUET                           |       | 982    |

| संस्कृत साहित्य का इतिहास                 | त     |   | १६     |
|-------------------------------------------|-------|---|--------|
| ७८. दशकुमार चरितम्                        |       |   | કુ દ ફ |
| ७६, सुबन्धु की वासव दत्ता                 |       |   | ₹००    |
| द्रः, बाग् की कादस्वरी                    |       |   | २०५    |
| द१, चम्पू ग्रन्थ                          |       |   | २१३    |
| ग्रध्याय १३                               |       |   | •      |
|                                           |       |   |        |
| लोकप्रिय कथा ग्रन्थ                       |       |   |        |
| ८२, गुणास्य की बृहस्कथा                   | ***   |   | २१४    |
| ८६. बुद्धस्वामी का श्लोक संग्रह           | * * * |   | ६२०    |
| ८४, इ मेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी           | • • • |   | २२२    |
| द्रथ. सोमदेव का कथासरित्सागर              | * *   |   | २२३    |
| <b>८६, भैतालपञ्च</b> विंशतिका             | •     |   | २२४    |
| द७. ग्रुकस <b>न्</b> तति                  | ***   |   | 550    |
| ==, सिंहासनद्वात्रिंशिका                  | •••   |   | २३⊏    |
| म्ह. बीद्ध साहित्य                        |       |   | २२६    |
| ६०. जैन साहित्य                           |       |   | २३४    |
| <sup>:</sup> अध्याय १४                    |       |   |        |
| <b>त्र्यीपदेशिक जन्तु कथा</b>             |       |   |        |
| <b>६१. भ्रौपदेशिक जन्तु कथा का स्वरूप</b> | •     |   | २३६    |
| ६२, स्रोपदेशिक जन्तुकथा का उद्भव          | 44.4  |   | २३७    |
| ६३. असली पञ्चतन्त्र                       | • • • |   | 355    |
| ६४. पञ्चतन्त्र की वर्ण्य वस्तु            | ***   |   | २४४    |
| ६४. पञ्चतन्त्र की शैली                    | ***   |   | र्8≒   |
| <b>१६. तन्त्रा</b> ख्यायिका               | ***   |   | २५३    |
| .६७. सर् <b>च</b> प्रन्थ ·                | • • • |   | 548    |
| <b>२८. पूर्णभद्रनिष्पादित पञ्चतन्त्र</b>  | ****  | F | २४४    |

| विषय-सूची                                                  |             | १०          |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>६६. द</b> चिगीय पञ्चतन्त्र                              |             | २५३         |
| १००, नेपाली संस्करया                                       | * *         | २,४ इ       |
| १०१. हितोपदेश                                              |             | ₹₹६         |
| १०२. बृद्दस्कथा संस्करण अथवा उत्तर-पश्चि                   | मीय '''     |             |
| संस्करण                                                    | • •         | 348         |
| १०६, पह्नवी संस्करण झौर कथा की पश्चिम                      | यात्रा '''  | २६०         |
| श्रह्याय १५                                                |             |             |
| रूपक                                                       |             |             |
| ९०४, रूपक का उन्नव                                         |             | २६२         |
| १०४, रूपक का यूनानी उद्भव                                  | 0 = 4       | 508         |
| १०६, संस्कृत रूपके की विशेषताएं                            | 4 # 4       | <b>३७७</b>  |
| १०७, कतिपय महिमशाली रूपक                                   |             | २८२         |
| १८८. सूत्रक                                                | •           | २म <b>२</b> |
| १०१, हर्ष के नाम से प्रचलित तीन रूपक                       | 40 0        | २≖६         |
| ११०, सुद्राराचस                                            | ***         | 289         |
| १११, वेणीसंहार 🖊                                           | 4 * *       | २१४         |
| ११२. भवसूति 🗸                                              |             | \$8.₹       |
| ११३, राजशेखर                                               |             | ३०४         |
| ११४, दिङ नागरचित कुन्दमाखा                                 | 4 0         | ३०७         |
| ११४, मुरारि                                                |             | 310         |
| ११६, कृष्णामिश्र                                           | 4           | ३१२         |
| ९१७, रूपक-कला का हास                                       |             | ३१२         |
| परिशिष्ट-चर्                                               |             |             |
| <ol> <li>पाश्चात्य जगत में संस्कृत का प्रचार के</li> </ol> | से हुद्या ? | ક્ ૧૪       |
| २. भारतीय धर्ग-माला का उद्धव                               | , ,         | ३१⊏         |
| <ul> <li>अपन्ती के कार्य काम का कलिकावा</li> </ul>         |             | , 325       |

# लेखक के अन्य ग्रन्थ मौलिक

| १. ब्रादर्श कथा मञ्जरी-भारतीय सभ्यता की समुज्ज्वत         | ৰ          |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| करने वाखी मूल लिखित कुछ एक अतीव रोचक कहानिय               | ıř         |
| जिनसे कि निवन्ध जिखने के लिए भी पर्योग्त मामध             | ो          |
| मिल सकती है                                               | श्रश्राप्य |
| २. महाराजा रणजीतसिंह-पामाणिक प्रन्थों के श्राधार प        | <b>₹</b>   |
| लिंखित महाराजा रग्एजीतसिंह का जीवन चरित्र                 | श्रमीध्य   |
| 3. Practical Guide to Sanskrit Translation                |            |
| (indispensable for college students)                      | प्रैस में  |
| 4. A Study of Sanskrit Grammar for                        |            |
| college students (written on modern                       |            |
| scientific method)                                        | प्रैस मे   |
| 5. A Short History of Sanskrit Literatur                  | e          |
| (in English)                                              | प्रैस में  |
| ६, हमारी सभ्यता श्रौर विज्ञान कला                         | ₹-=-0      |
| ७, हमारी विभूतियां—भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों          | ,          |
| त्रिचारकों, वैज्ञानिकों की जीवनियां                       | २-४-०      |
| <ul> <li>संस्कृत साहित्य का इतिहास—इंस्कृत में</li> </ul> | प्रैस में  |
| 9. Sanskiit Readers                                       |            |
| संग्रह'                                                   |            |
| १. उत्कृष्ट कहानियां                                      | 3-5-0      |
| २, दिञ्य बलिदान-युने हुए एकांकियों का संप्रह              | 5-8-0      |
| २. हमारे महामानव-भारत के महानुभावों की जीवनियां           | R-5 0      |
| ८. गद्य पीयूपगद्यात्मक संप्रह                             | 3-0-0      |
| ४. साहित्य प्रवेश - गचपद्यात्मक संग्रह                    | ₹-9२०      |
| इत्यादि                                                   | •          |

# संस्कृत-साहित्य का इतिहास अध्याय १ उपक्रमणिका

#### (१) संस्कृत-साहित्य का महत्त्व

निस्सन्देह संस्कृत-साहित्य का महत्त्व बहुत बढ़ा है। इसकी बढ़ी उन्न, एक बहुत बढ़े भूखरड पर इसका फैका हुआ होना, इसका परि-आस, इसकी अर्थसम्पत्ति, इसकी रचना-चारता, संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से इसका भूक्य ऐसी बातें है जिनके कारण इस महान्, मौक्षिक और पुरातन साहित्य के ऊपर हमारा अनुराग विकक्कत उचित सिद्ध होता है। कुछ बातें और भी हैं, जिनके कारण संस्कृत-साहित्य के अध्ययन में इमारी अभिरुचि और भी बढ़ जाती है। उनमें से कुछ विशेष नीचे दी जाती हैं—

देखिए विटरनिट्ज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंगलिश)
 गथम भारते।

#### संस्थत-साहित्य का इतिहास

₹

- (१) संस्कृत-साहित्य का अध्ययन ऐतिहासिकों के बड़े काम का है। यह विस्तृत भारतवर्ष के निवासियों के बुद्धि-जगत् के तीन हजार से भी अधिक वर्षों का इतिहास ही नहीं है प्रस्युत उत्तर में तिब्बत, जीन, जापान, कोरिया, दिस्या में बंका, पूर्व में मवाया प्रायद्वीप, सुमान्ना, जावा, बाखी, बोर्नियो तथा प्रशांत महासागर के दूसरे द्वीप; श्रीर पश्चिम में अफ्रग़ानिस्तान, तुर्किस्तान इत्यादि देशों के बौद्धिक जगत् पर हसका बहुत बहा प्रभाव भी पहा है।
- (२) आधुनिक शताब्दियों में इसने यूरोप पर थुगप्रवर्त्तक प्रभाव काला है। १
- (३) संस्कृत भारोपाय शासा व सव से पुरानी भाषा है। स्रतप्य इसके साहित्य में इस शासा के सब से पुराने साहित्यक स्मारक उपक्षण्य होते हैं। धार्मिक विचारों के कमिक विकास का जैसा विस्पष्ट चित्र यह साहित्य उपस्थित करता है, वैसा जगत् का कोई दूसर। साहित्यिक स्मारक नहीं। 3
- (४) 'साहित्य' शब्द के ब्यापक से ब्यापक अर्थ में— महाकाव्य, काव्य, गीति-काव्य, नाटक, गद्य-श्राक्यायिका, श्रीपदेशिक कथा, लोक-त्रिय कथा, विज्ञान-अन्थ हत्यादि जो कुछ भी श्रा सकता है, वह सब कुछ संस्कृत-साहित्य में मौजूद है। हमें भारत में राजनीति, श्रायुर्वेद, फिलित-उयोतिष, गिणित-उयोतिष, श्रञ्जगणित और उयामिति का ही बहुत-सा श्रीर कुछ पुराना साहित्य मिलता हो यह बात नहीं है, बिक भारत मे संगीत, नृत्य, नाटक, जादू, देव-विद्या, यहाँ तक कि श्रलंकार-विद्या

१. श्राधिक आनने के लिए श्रागामी द्वितीय खरड देखिए। २. संस्कृत से मिलती-जुलती भाषाश्रो का एक वर्ग बनाया गया है, जिसे भारोपीय शाखा का नाम दिया गया है क्यों कि इसमें द्राविड भाषाश्रो को छोड़ कर भारतीय—श्रायों की सारी भाषाएं श्रोर यूरोप की सारी भाषाएं श्रा गई हैं। ३. मैकडानल कृत संस्कत-साहित्य का इतिहास (इंग्लिश) पृष्ठ ६।

के भी प्रथक् प्रथक् प्रन्थ पाये जाते हैं, जो वैज्ञानिक शेली से विस्ते गये हैं।

- (१) संस्कृत-साहित्य केवल विषय-ध्यापकता के लिए ही नहीं, रचना-सौध्य के लिए भी प्रसिद्ध है। स्त्र-रचना में भारतीय लोग जगत की सब जानियों में प्रसिद्ध हैं। भारतीयों द्वारा किये हुए पशु-कथाओं पिच-कथाओं, प्रप्तरा-कथाओं तथा गद्यमय श्राख्यायिकाओं के संप्रहों का भूमण्डल के साहित्य के इतिहास में बड़ा महस्त्र हैं। प्रभु ईसा के जन्म से कई शताब्दी पूर्व भारत में ब्याकरण के अध्ययम का प्रचार था; और ब्याकरण वह विद्या है, जिसमें पुगतन काल की कोई जाति भारतीयों की कला में नहीं बैठ सकती। कोश-रचना की विद्या भी भारत में यहत पुरानी है।
- (१) धर्म एवं दर्शन के विकास के पश्चित के बिए संस्कृत साहित्य का श्रध्ययन प्रायः श्रमिवार्व है। सैकहानक ने किखा है—"मारोपीय वंश की केवल भारत-निवासिनी शाला ही ऐसी है, जिसने वैदिक-धर्म नामक एक बढ़े जातीय धर्म श्रांत बौद-धर्म नामक एक बढ़े सार्वभौम धर्म की रचना की। श्रम्य शालाश्रों ने इस केश्र में मौजिकता न दिखताका कर बहुत पहले से एक विदेशीय धर्म को श्रपनाया। इसके श्रांतिक भारतीयों ने स्वतन्त्रता से श्रमेक दर्शन-सम्प्रदायों को विकसित किया, जिनसे हमकी दाँची विकसित किया,
- (७) संस्कृत-साहित्य की एक और विशेषता इसकी मौलिकता है। ईसा के पूर्व चतुर्थ शताब्दी में यूनानियों का खाक्रमण होने से बहुत पहले आर्थ-सम्यता परिपूर्ण हो चुकी थी और बाद में होने वाली विदेशियों की विजयों का इस पर सर्वथा कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

१ विंदरनिट्ज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंग्लिश) प्रथम भाग । २. विंदरनिट्ज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंग्लिश), प्रथम भागू।

- (म) विद्यमान संस्कृत-साहित्य परिमाण में यूनान और रोम दोनों के मिलाकर एक किये हुए साहित्य के बरावर है। यदि हम इसमें वे मिलाकर एक किये हुए साहित्य के बरावर है। यदि हम इसमें वे मिलाके नाम समसामयिक या उत्तरवत्ती ग्रंथकारों के दिये हुए इन्हर्सणों से माल्म होते हैं तथा वे ग्रंथ जो सदा के लिए नष्ट हो चुके हैं, इसमें सम्मिलत कर लें, तो संस्कृत-साहित्य का परिमाण बहुत ही अधिक हो जायगा।
- (१) "मौतिकता और सौंदर्य इन दो गुणों की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य समस्त प्राचीन साहित्यों में केवल यूनान के साहित्य से तूसरे दृरजे पर है। मानवीय प्रकृति के विकास के अध्ययन के स्रोत के रूप में ती यह यूनानी साहित्य से बदकर है"। (मैकडानल)
- (१०) आर्य-सम्यता की धारा श्रविक्षिन रूप से बहती रही है। हिन्दुओं की मिक्त-मरी प्रार्थनाएँ, गायत्री का जप, सोलाइ संस्कार जो एक हिन्दू के जीवन को माला के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु एर्यन्त विशेष रूप देते हैं, अरिधायों से यज्ञ की अग्नि निकालना तथा श्रन्य श्रमेक सामाजिक और धामिक प्रथाएँ आज मी विलक्षित वैसी हैं, जैसी हजारों वर्ष पहले थीं। शास्त्रीय वाद-विवादों में, पश्र-पत्रिकाओं में तथा निजी विद्वी-पत्रियों में विद्वान पंडितों द्वारा संस्कृत का प्रयोग, मुद्रण-यन्त्र का श्रीविंकी हो चुकने पर भी हस्त-लिखित प्रस्तकों की मकल उतारना, वेदों का तथा श्रन्य धार्मिक ग्रंथों का क्यर्रस्य करना ताकि यदि ग्रंथ नष्ट भी हो जाय तो फिर अन्तर्शः उनका निर्माण किया जा सके—स्व ऐसी बात हैं, जो भीरतीय जीवन के कसाधारण रूप को स्पष्ट करती हैं। अतः सैंस्कृत-साहित्य का श्रध्ययन केवल मारतीयों की भूतकालीन सम्पता के ज्ञान के लिए ही नहीं, बरिक हिन्दुओं की श्राचुंनक सम्यता को समक्रने के लिए भी श्रावर्थक है।
- (११) केवल इतना हो नहीं, यूरोपीय संस्कृति और विचारों के क्रिमिक विकास को समग्रने के लिए भी संस्कृत-साहित्य के अध्ययन की आवश्यकता है। विटरनिट्ज़ वहता है—'यहि हम अपनी ही

संस्कृति के प्रारम्भिक दिनों की अवस्था को जानने की इच्छा रखते हों, यदि हम सब से पुरानी मारोपीय संस्कृति को समसना चाहते हैं, सो हम नारत की शरण खेनी होगी, जहाँ एक मारोपीय जाति का सबसे पुराना सहित्य सुरक्तित हैं'!

#### (२) यूगेप पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव

श्रद्धारह्वीं शताब्दी की श्रान्तिम दशाब्दियों में जब यूरोप-निवासी सर इत से परिचित हुए, तब स्मने बहां एक नये युग का प्रारम्भ कर दिया क्योंकि इसने भारतीय श्रोर यूरोपीय दोनों जातियों के इतिहास-पूर्व के सम्बन्धों पर श्राश्चर्यं जनक नया प्रकःश दाखा। इसने यूरोप में तुजनात्मक भाषाविज्ञान की नींव ढाजी, तुश्चनात्मक पौराणिक कथा-विद्या में कई परिवर्तन करा दिए, परिवर्तीय विचारों को प्रभावित किया, श्रोर भारतीय पुरातत्व के श्रान्वेषण में स्थिर श्रमिक्चि दत्पन्न कर दी।

(क) तुत्तनात्मक भाषानिज्ञान — संस्कृत का पता जगने से पहले हिंगू, घरवी तथा अन्य भिन्न-भिन्न भाषाओं के भाषी कहा करते थे कि उनकी अपनी भाषा असली भाषा है और रोष सब भाषाएँ उसीसे निकली हैं। यह देखा गया कि यूनानी और लेटिन भाषाएँ अरबी और हिंगू से सम्बद्ध नहीं कही जा सकतों और न यूनानी और लेटिन मीकिक भाषाएँ हैं। संस्कृत के इस परिचय ने छुपे हुए सस्य को प्रकाशित कर दिया। कुछ विद्वानों ने यह परिचाम निकालने की शीम्रता की कि संस्कृत मीलिक भाषा है और इससे संबन्ध रखने वाली भ्रन्य भाषाएँ इससे निकली हैं। किन्तु भीरे-भीरे वे इस परिचाम पर पहुँचे कि संस्कृत हम भाषाओं की माता नहीं अत्युत बड़ी बहन है। तब से केक तुज्जनात्मक भाषाविज्ञान ठोस विषय का निरूपण करने बाला विज्ञाध्यन साथा। बाद में रास्क ने भीर रास्क के पीछे प्रिम ने भास्म किया कि व्यूटानिक माषाएँ भी इसी वर्ग से सम्बन्ध रखती हैं, जिसे आसाध्य के बिए भारोपीय वर्ग कहते हैं। अध्यक्षन, ऑस्कन, अध्वानियन, विष्यु-

एनियन, श्वासीनियन, फ्राइजियन श्रीर टोखारिश इत्यादि नाना भाषाएँ इसी वर्ग से सम्बद्ध बताई गई है श्रीर हिटाइट तथा सुमेरियन जैसी सन्य श्रनेक भाषाएँ भी भविष्य में इसी वर्ग से सम्बद्ध सिद्ध की जाने की श्राशा है।

(ख) तुलानात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान नुलनात्मक भाषा-विज्ञान की सहायता से तुलनात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान में भी काफी आगे वहना सम्भव हो गया है। यह मालूम हुआ है कि सस्कृत के देव, भाग,यज, अद्धा तथा अन्य कर्मकाएडगत शन्दों के लिए भारोपीयवर्ग की भिन्न-भिन्न भाषाओं में इन्हीं से मिलते जुलते शन्द पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ देवताओं का भी पता लगा है, जो भारोपीय काल से सम्बन्ध रखते हैं। उदाहरगार्थ—

देखने की विशेष बात यह कि उच्जिबित भारोपीय देवताओं के रूप मिश्व-भिन्न भाषाओं में प्राय: समाम ही हैं।

(ग) यूरोपीय विचारों पर प्रभाव—सारतीय खोगों के सब से गम्भीर और सब से उत्तम विचार उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। दाराशिकोह ने अटारहवीं शताग्दी के मध्य के आस पास उनका अचु- बाद पारसी में करवाया था। बाद (१०७१ ई०) में अंक्वेटिल हुपैरन ने अस फारसी अनुवाद का अनुवाद खैटिन में किया। शापनहार ने इसी फारसी अनुवाद के अनुवाद को पढ़कर उपनिषदों के तस्व तक पहुँ चकर कहा था—'उपनिषदों ने मुक्ते जीवन में साम्स्वना दी, यही सुक्ते मृत्यु में सांस्वना देंगे।' शापनहार के दार्शनिक विचारों पर उपनिषदों का बड़ा प्रभाव पड़ा।

जर्मन और भारतीय विचारों में तो श्रीर भी श्रधिक आश्चर्यजनक

ामानता है। ते रोल्ड वानश्राडर का कथन है कि भारतीय लोग पुराने काल के रमणीयताबाद के विश्वासो (Romanticists) हैं और जर्मन लोग श्राष्ट्रनिक काल के। स्दम-चिन्तन की श्रोर मुकाव, प्रकृति-देवी की पूजा की श्रोर मन की प्रवृत्ति, जगत् को दुःखात्मक समम्मने का भाव, ऐसी बातें हैं, जो जर्मन श्रीर भारतीयों में बहुत ही मिलती-जुलती हैं। इसके श्रतिरिक्त, जर्मन श्रीर संस्कृत दोनों ही काव्यों में रसमयना तथा प्रकृति के प्रति श्रात्मीयता के भाव पाए जाते हैं, जो हिन्नू और यूनानी काव्यों में भी नहीं पाये जाते।

- (च) शिलालेखसम्बन्धो अन्वेषण्—यह कहने में अध्युक्ति नहीं होगी कि संस्कृति-ज्ञान के बिना भाषीन भारत विषयक हमारा ज्ञान बहुत ही कम होता। शिकांबेखों के ज्ञान तथा मारतीय पुरातश्व के अनुसन्धान में हम आज जितने बढ़े हुए हैं, उसका मूख भाषा पश्चिमीय विद्वानों की कृतियों हैं, किन्तु उन कृतियों का मूल भी तो संस्कृत का अध्ययन ही है।
- (ङ) सामान्य—(१) पाणिनि की अष्टाध्याची पदकर यूरोप के विद्वानों के मन में अपनी भाषाओं के व्याकरण को यथःसम्भव पूर्ण करने का विचार पैदा हुआ।
- (२) सिद्धहस्त माटककार कालिबास का 'श्रभिज्ञानशकुन्तला' माटक यूरोप में बड़े चान के साथ पढ़ा गया और गेटे ने 'फास्ट' की सूमिका श्रसी ढंग से लिखी। संस्कृत प्रन्थों के जर्मन श्रमुवाद ने जर्मन साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला है। ऐफ क्षेणल ने संस्कृत कविता का श्रमुवाद जर्मन कविता में किया है।
- (३) महायान सम्प्रदाय के प्रामाखिक प्रस्थ संस्कृत में ही है . हनके यूरोपियन भाषाओं के अनुवाद ने यूरोप में बौद्धों को बहुत प्रमा-वित किया है।
- (४) यूरोप के विद्वानों ने चैदिक श्रीर खौकिक दोनों प्रकार के सम्पूर्ण संस्कृत-वाङ्गय की खानवीन दो से भी कम शताब्दियों में क

हाकी है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महामारत, पुराण, गीति-काव्य, सर्वसाधारण में प्रचलित कथाएँ एवं श्रीपदेशिक कहानियां, इन सबके श्रंथों के यहां तक कि वैज्ञानिक साहित्य के श्रंथों के भी, यूरोप की भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं, इन पर टीकाएं जिल्ली जाचुको हैं श्रीर अनकी अनेक हस्तिलिखित प्रतियों को मिला कर भिन्न-भिन्न पाठ्युक्त (Critical) संस्करण निकल चुके हैं। अतः उन प्रन्थों का पश्चिम पर कोई कम प्रमाण नहीं हो सकता।

#### (३) संस्कृत में ऐतिहासिक तत्त्व का अमाव

यद्यपि संस्कृत भाषा के विद्वामों ने इस दिया में सूचम अनुसन्धाम और महान् परिश्रम किया है, तथापि संस्कृत-साहित्य का इतिहास अभी तक अन्ध्रकार में छुपा हुआ है। भास और काजिदास जैसे धुप्रसिख कवियों के जीवनकाज के निर्धारण में विद्वानों के मतों में राताब्दियों का नहीं बहिक पाँच-छ: शताब्दियों का भेद है। 'भारतीय साहित्य के इतिहास में ही गई सारी-की-सारी तिथियों काग़ज़ में जगाई हुई उन पिनों के समान है, जो फिर निकाल की जाती हैं '। अहाँ अन्य शालाओं में संस्कृत-साहित्य ने कमाज कर दिखाया, वहाँ इतिहास-चेत्र में इसमें बहुत कम सामग्री पाई जाती है। इतिहास विषयक साहित्यक-ग्रन्थ संस्था में कम हों, इतनी ही बात नहीं है, उनमें कभी-कभी कल्पना की भी सिकावट देखी जाती है। संस्कृत का सब से बहा इतिहासकार कल्दण तक यूनानी हीरोहोटस की भी तुजना नहीं कर सकता।

हसके कारण--संस्कृत में इतिहास का यह अभाव क्यों है ? इसका पूरा पूरा सन्तोष करने वाला उत्तर देना हो कठिन है। हाँ, निम्निलिखित कुछ बार्ते अवस्य ध्यान में रखनी योग्य है---

१. देखो डब्ल्यू० डी० हिटने कृत 'सस्कृत-ग्रामर' की मृमिका, लीप-जिग, १८७६। उसने पचास साल से भी ऋषिक पहले जो सम्मति दी थी वह ऋराज भी वैसी की वैसी टीक उत्तरती है।

- (१) पश्चिम में इतिहास का जो अर्थ जिया जाता है, भारतीय क्रोग इतिहास का यह अर्थ नहीं लंते थे। धार्य लोगों का ध्यान आर-तीय संस्कृति और सभ्यता की रचा की ओर लगा हुआ था। संस्कृति और सभ्यता की दक्षति में सहायता करने वाले को छोड़कर किसी अन्य राजा का, महायुख्य का या अपना इतिहास जिखने में आर्य कोगों की अभिरुचि नहीं थी। भारतीयों के चौद्धिक और आध्यास्मिक जीवन के विकास की एक-एक मंजिल का जैसा सावधानतापूर्ण उत्तेख संस्कृत-साहित्य में मिनता है, बैसा जगत के किसी अन्य साहित्य में नहीं।
  - (२) भारतीय मनोविज्ञान की और परिस्थितियों की विशेषताएँ— कर्म का और मान्य का सिद्धान्त, दैनिक इस्ताचेपों में मन्द्र-यन्त्र में तथा जादू में विश्वास, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का समाव—-ऐसी बातें हैं, जो एक बड़ी सीमा तक इतिहास के सभाव का कारण हैं। यहाँ तक कि जैन स्वार बोद्ध भी ऐसे हो विश्वास रखते थे।
  - (३) १२०० ई० तक भारत में राजनीतिक घटनाओं की गति से भी शायद कोई सर्वेषिय बनने वाली बात पैदा नहीं हुई।
  - (४) भारतीयों में राष्ट्रीयता (Nationality) के भावों का न होना भी इसका एक वहा कारण है। सिकन्दर की विजयों का प्रभाव चिरस्थायी नहीं हुआ और विदेशी आक्षमणों ने भी भारतीयों में राष्ट्री-यता के भावों को जनम नहीं दिया। सुसलमानों को अपने आक्षमणों में कदाचित् इसीलिए सफलता मिली कि भारतीय राजा-महाराजा विदेशी आक्षमणकारियों को हतनी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे, जितनी घृणा की दृष्टि से ने एक दूसरे को देखते थे।
  - (१) भारत के साधारण कोग समय की या देश की दृष्ट में दृर हुए राजाओं के इतिहास और प्रशस्ति-कान्यों में अभिरुचि नहीं रखते थे। यही कारण दै कि अच्च यश की कामना रखने वाले किनियों ने

१. इस युक्ति के ऋाचार पर इन वह सकते हैं कि भारतीयों में ऐतिहा-सिक बुद्धि की अभाव नहीं था प्रत्युत वे इतिहास का अर्थ ही और लेते थे।

अपनी कृतियों के विषय समकातान वीरों के जीवनों में से कम और रामायण तथा महाभारत में से खिक खने ।

- (६) एक ग्रीर कारण यह है कि मारतीय जीग विशेष की श्रपेषा साचारण की श्रिषक पसन्द करते हैं। यहाँ तक कि जब दो विरोधी पत्तों पर जहापोह किया जाता है, तब भी स्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में कोई बात न कहकर केवज विवादसम्बन्धिमी युक्तियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं। जब दशंनों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की स्याख्या की जाती है, तब भी ऐतिहासिक काज को गीण रक्खा जाता है।
- (७) पुराने साहित्य के श्राधिक ग्रन्थ हमें कुटुम्ब-ग्रन्थों के या सम्प्रदाय-ग्रन्थों के या मठ-गुरू-ग्रन्थों के रूप में मिखे हैं, जिनके रच-यिताभों तक के नामों का भी उत्जीख नहीं मिखता।
- (म) बाद के साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हैं, तब वे नाम भी कुटुम्ब (या गोन्न) के रूप में मिलते हैं । फिर, यह पता कि कोई कवि विक्रमादित्य के या भोज के राज्य-काल में हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे जिए केवज इतना ही सहायक हो सकता है, जितना यह पता कि यह घटना एक जॉर्ज के या एक एडवर्ड के राज्य-काल में हुई।
- (६) यदि किसी रचियताका नाम दियाभी गया है तो उसके माता-पिताका नाम नहीं दिया गया। एक ही नाम के भनेक रचियता हो सकते हैं।
  - (१०) कभी कभी एक ही नाम शिन्त-भिन्न रूपों में पाया जाता

१. यह तुलना करके देखिए कि 'नैषघ' पर तो अनेक टीकाएं हैं, परन्तु 'नवसाइसांकचरित' जो ऐतिहासिक रचना है, विस्मृति के गर्म में जा पड़ा है। २. यह मनोवृत्ति भारत में अब तक पाई जातो है। किसी अन्य का लेखक गुप्त प्रसिद्ध है तो किसी का शर्मा, किसी का राय तो किसी का चक्रवर्ती। नाम के प्रारम्भिक भाग में इतना महत्त्व नहीं समुक्ता जाता, जितना इन सरनामी में।

है। सारतीयों में नामों के पर्याय तथा संविप्त रूप व्यवहार में साने की बड़ी प्रवृत्ति पाई जाती हैं।

किन्तु यह परियाम नहीं निकालना चाहिए कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का श्रभाव था। इतिहास के चेत्र में पुराणों श्रीर श्रनेक प्रन्यों के श्रतिरिक्त निश्चित तिथियों से युक्त श्रनेक शिलाक्षेश्व विद्यमान हैं। उयोतिष के प्रन्यकारों ने प्रन्य-समाध्ति तक की निश्चित तिथियाँ दी हैं।

#### (४) संस्कृत और आधुनिक भाषाएँ

संस्कृत शब्द सब से पहने पाणिनि की अप्टाप्यापी में देखने को मिलता है। यह सब से पहने ऐतिहासिक महाकान्य रामायल में भी आया है। इसका न्युत्पत्ति-लम्य अर्थ है—'एकत्र रक्खा हुआ या चिक्ना-सुपड़ा किया हुआ या परिमार्जित'। इसके मुकाबिने पर प्राकृत का अर्थ है—'स्वाभाविक, अकृत्रिम'। यही कारण है कि प्राकृत शब्द से मारत की बोलाचान को भाषा समसी जाती है, जो माषा के मुख्य साहित्यिक रूप से प्रथक् है।

वैदिक काल में आर्थ-भाषा का नाम वैदिक माषा था। आजकता की माधाओं का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि ये सब किसी एक ही स्रोत से निकली हुई भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं। अतः अपनी भाषा के इतिहास के लिए हमें विद्यमान सब से पुराने नम्ने तक पहुँच कर, जो आध्येद में मिलता है, नीचे की और इसके इतिहास चिह्नों का पता लगाना होगा। और क्योंकि सम्पूर्ण आवेद पश-थद है, अत. यह

१. मेरे एक शास्त्री मित्र ने मुक्ते अमृतसर से पत्र लिखा, जिसके किनारे पर लिखा 'तुधासरसः'। दूसरी बार लिखा 'पीवृपतडागात्'। दोनां ही नाम अमृतसर के पर्याय हैं। २ इस प्रकरण में अधिक जानने के लिए ७० से ७४ तक के खगड देखने चाहिएं।

भ्रपनी कृतियों के विषय समकाजीन वीरों के जीवनों में से कम श्रीर रामात्रण तथा महाभारत में से श्राधिक खुने ।

- (६) एक थौर कारण यह है कि मारतीय जोग विशेष की अपेषा साधारण को अधिक पलन्द करते हैं। यहाँ तक कि जब दो विरोधी एकों पर जहापोह किया जाता है, तब भी क्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में कोई बात न कहका केवज विवादसम्बन्धिनी युक्तियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं। जब दर्शनों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की व्याख्या की जाती है, तब भी प्रतिहासिक काक को गीम स्वस्ता जाता है।
- (अ) पुराने साहित्य के अधिक ग्रन्थ हमें कुटुन्व-ग्रन्थों के या सन्प्रहाय-ग्रन्थों के या मरु-गुरु-ग्रन्थों के रूप में मिले हैं, जिनके रच-यिवाओं तक के नामों का भी उन्जेख नहीं मिलता।
- (क) बाद के साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हैं, तब ने नाम भी जुडुम्ब (या गोन्न) के रूप में मिलते हैं । फिर, यह पता कि कोई क्षवि विकसादित्य के या भोज के राज्य-काल में हुआ, ऐतिहासिक इहि से हमारे लिए केवल इतना ही सहायक हो सकता है, जितना यह पठा कि यह बटना एक जॉर्ज के या एक एडवर्ड के राज्य-काल में हुई।
- (३) यदि किसी रचियता का नाम दिया भी गया है तो उसके माता-ियता का नाम नहीं दिया गया। एक ही नाम के अनेक रचिता हो सकते हैं।
  - (10) कभी-कभी एक दी नाम भिन्त-भिन्न रूपों में पाया जाता

<sup>2.</sup> यह तुलना करके देखिए कि नैषघ' पर तो अनेक टीकाएं हैं, परन्तु 'नवसाहसांकचिरत' को ऐतिहासिक रचना है, विस्मृति के गमें में जा पड़ा है। २. यह मनोवृत्ति भारत में अब तक पाई जातो है। किसी अन्य का लेखक गुप्त प्रसिद्ध है तो किसी का रामां, किसी का राय तो किसी का चकवनी। नाम के प्रारम्भिक भाग में इतना महत्त्व नहीं समुक्ता जाना, जितना इन सरनामों में।

है। भारतीयों में नामों के पर्याय तथा संचित्त रूप व्यवहार में छाने की बड़ी प्रवृत्ति पाई जाती है<sup>9</sup>।

किन्तु यह परिणाम नहीं निकातना चाहिए कि भारतीयों में ऐतिहासिक दुद्धि का श्रभाव था। इतिहास के चेन्न में पुराणों श्रीर श्रनेक प्रन्थों के श्रतिरिक्त निश्चित विथियों से युक्त श्रनेक शिलाखेख विद्यमान हैं। उयोतिष के प्रन्थकारों ने प्रन्य-समाप्ति तक की निश्चित विथियों हो हैं।

#### (४) संस्कृत और आधुनिक भाषाएँ

संस्कृत शब्द सब से पहते पाणिनि की अध्याध्यायी में देखने को मिलता है। यह सब से पहते ऐतिहासिक महाकान्य शामायया में भी आया है। इसका न्युरपत्ति-लभ्य अर्थ है—'एकत्र रमला हुआ या चिकता- सुपशा किया हुआ या परिमार्जित'। इसके सुकाबिले पर प्राकृत का अर्थ है—'स्वाभाविक, अकृतिम'। यही कारण है कि प्राकृत शब्द से भारत की बोलवाल की भाषा समसी जाती है, जो भाषा के मुख्य साहित्यक रूप से प्रथक है।

वैदिक काल में आर्थ-भाषा का नाम वैदिक भाषा था। आजकस की भाषाओं का तुलनारमक अध्ययन सिद्ध करता है कि ये सब किसी एक ही स्रोत से निकली हुई भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं। अतः अपनी भाषा के इतिहास के लिए हमें विद्यमान सब से पुराने नमूने तक पहुँच कर, जो आखेद में मिलता है, नीचे की और इसके इतिहास-चिह्नों का पता लगाना होगा। और क्योंकि सम्पूर्ण अध्वेद पद्य-बद है, अत. यह

१. मेरे एक शास्त्री मित्र ने मुक्ते अमृतसर से पत्र लिखा, बिसकें किनारे पर लिखा 'तुधासरसः'। दूसरी बार लिखा 'पीयूषतडागान्'। दोनां ही नाम अमृतसर के पर्याय हैं। २. इस प्रकरण में अधिक जानने के लिए ७० से ७४ तक के खएड देखने चाहिएं।

मानना होगा कि इसमें उस काल की बोलचाल की आधा का सच्छा रूप नहीं मिल सकता। हाँ, इसमें भी कोई सन्देह नहीं हो सकता कि ऋरनेद की माचा उस समय की बोलचाल की माचा से अधिक मिनन माचा नहीं है। आगे दी हुई सारिणी मारतीय भाषाओं के विकास को स्वित करती है, जो उन्हें नाना अवस्थाओं में से निकल कर प्राप्त हुआ। आर्य-मापाओं के विकास को स्वित करनी वाली सारिणी

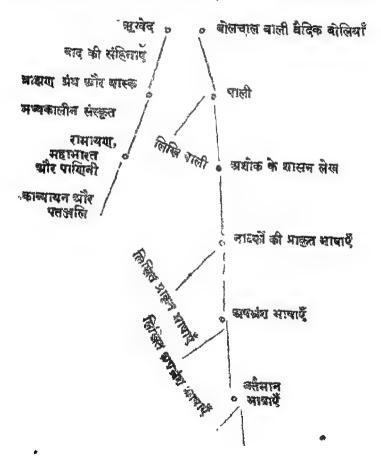

उपर की सारिष्णी से यह बात विस्पष्ट दिखाई देगी कि ज्यों ज्यों भाषा विकसित होती जाती है, त्यों त्यों साहित्य की श्रीर बोबचाल की भाषा में भेद बढ़ता जाता है।

डा॰ भगडारकर ने वैदिक काल के उत्तरकालीन साहित्यिक काल को मध्य (Middle) संस्कृत श्रीर श्रेरव (Classical) संस्कृत इन हो भागों में बाँटा है। मध्य संस्कृत से उनका अभिप्राय बाह्यकों और रामायण-महाभारत के मध्य का काल है । उसमें मुख्य वैयाकरण पाशिति है। श्रेयय संस्कृत काल पाशिति से बाद का काल है। इसके मुख्य वैयाकरण कात्यायन भौर पतझित हैं। सर्वशाया की बोलवाल की भाषा की भिन्न भिन्न अवस्था को पाली ( जो अशोक के शासन-लेखों की भाषा है ), नाटकों की प्राकृत भाषाएँ, श्रवभ्रंश, भाषाएँ छौर दर्तमान भाषाएँ प्रकट करती हैं। नाटको की प्राकृत भाषाएँ भी तत्का-क्तीन बोजचाज की भाषाओं को सही रूप मे प्रकट नहीं करती हैं। प्रारम्भिक अवस्था में तो प्राकृत भाषाएँ बोलचाल की भाषाओं को ही प्रकट करती थीं, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु धीरे-धीरे साहित्यिक वैदिक घौर सःहित्यिक संस्कृत के समान वे व्याकरण के दह नियमों में हैंध गई और केवल साहित्यिक उपभाषाएँ (Dialects) वनकर रह गईं। इस समय की बोलवाल की भाषाओं को प्रकट करने वाली **अपअंश भाषाएँ हैं, जो अपने नम्बर पर, साहि**स्यिक **उ**पभाषा**एँ** (Dialects) बन गईं, श्रीर उसके बाद बोलवाल की भाषाओं की पकट करने वाली वर्तमान भारत की आर्थ-भाषाएँ हुईं। एक काल से हूमरे काल में सरकना भीरे-भीरे हुआ। अदाहरयार्थ, चन्दबरदाई कृत 'पृथिवीराज रासी' की भाषा शौरसेषी अपअंश से बहुत मिलती जुलती है, किन्तु श्राजकल की हिन्दी से बहुत सिन्न है।

सीसे एक ताबिका दी जाती है, जो आधुनिक भारतीय आर्थ-भाषाओं के विकास को विस्पष्ट करती है।

१. किसी एक श्रेगो से सम्बन्ध रखने वाली।

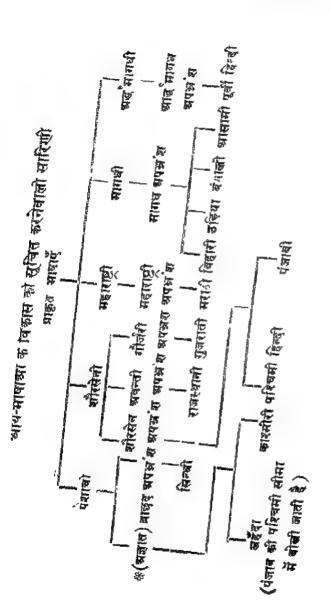

क्ष यह 'शिम' से मिलती जुनती किसी गियाच भाषा को प्रकट करती है।

पिछली लालिका में दी हुई भाषाएँ, जिन्होंने १००० ई० के श्वासयास से विकितित होना शुरू किया, शब वैभक्तिक श्रधांत् विभक्तियों के
आधार पर पृथक्-पृथक् श्रथं प्रकट करने बाली (Inflexional)
भाषाएँ नहीं रहीं। ये श्रव श्रंभेशी के समान वैश्लेषिएक श्रथीत् विभक्तियों
के स्थान पर शब्द का प्रयोग करके पृथक्-पृथक् श्रथं को प्रकट करने
वाली भाषाएँ वन गई हैं। महाशय थीम्ब का कथन है—'संश्लेषण का
कृत्म कुद्भन रूप से प्रकट हुआ और ।फर स्फुटित हो गया और जब
प्रा १फुटित हो जुका, तब श्रन्य कुसुमों के समान मुरमाने लगा।
इसकी पेंखिदियाँ श्रथीत् प्रत्यय या विभक्तियाँ एक-एक करके मह गई
श्रीर यथासमय इसके नीचे से वैश्लेषिणक रचना का फल ऊपर शाकर
बहा श्रीर पक्रगया।'

यार्थ भाषाओं की श्रेष्ठता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि जब कोई आर्थ-भाषा और कोई भारत की अनार्थ-भाषा आपस में मिलती हैं, तब अनार्थ-भाषा अभिभूत हो जाती है। आज-कल हम देख सकते हैं कि उन प्रांतों में, जहाँ दो जातियों के देशों की सीमाएँ मिलती हैं, भाषा के स्वरूप का यह परिवर्तन जारी है, जिसकी उन्नति की सब मंजिलें हम साफ्र-साफ देख सकते हैं।

द्राविड् शााखा की श्वनार्य भाषा—ते बगु, कनारी, मलयासम और तामिल ये द्विणी भारत में ही प्रचलित हैं। भारतीय भाषाओं के समग्र इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिससे किसी अनार्य भाषा द्वारा धार्य भाषा का स्थान छीन सेने की बात पाई जाये।

#### ५ क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ?

'संस्कृत कहाँ तक बोलचाल की भाषा थी ?' इस प्रश्न का छत्तर देते हुए प्रोफेसर ईं० जे॰ राप्सन कहते हैं—''संस्कृत भी वैसी ही बोलचाल की भाषा थो, जैसी साहित्यिक श्रंप्रेज़ी है, जिसे कि हम बोलते हैं। संस्कृत उत्तर-पश्चिमी भारत की बोलचाल की भाषा थी, जिसके विकास का पता सम्पूर्ण साहित्य दे रहा है और जिसकी ध्वन्यासमक विशेषताएँ उत्तर पश्चिमी भारत के शिकाबेखों में बहुत सीमा तक
सुरवित है। मूलस्य में यह ब्राह्मण्य-धर्म की माषा थी, जो उसी उत्तरपश्चिमी भाग से अवितित हुआ था। ब्राह्मण्य-धर्म के प्रसार के साथ इसका
भी प्रसार हुआ और जब भारत के अन्य दो बढ़े धर्म—जैन श्रीर बीह्य
धर्म—फैलने खगे, तब कुछ समय के लिए इसका प्रसार कक गया।
जह भारत में उक्त दोनों धर्मों का हास हुआ, तब इसने निर्विद्य उन्नति
करमा प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे यह सारे भारतवर्ष में फैल गई।
प्रारम्भ में एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की, अन्त में यह सारे
भारतवर्ष में एक धर्म, राजनीति श्रीर संस्कृति की साथा बन गई।
समय पाकर तो यह एक विशास राष्ट्रीय भाषा बन गई श्रीर केवल
तभी यह पद ब्युत हुई, जब मुसलमानों ने हिन्द्-राष्ट्रीयता को तथाइ
किया।''

निम्निजिखित बातों से यह सिद्ध होगा कि संस्कृत कभी भारत की बोखचाल की भाषा थो:--

(1) बहुत काक तक मध्य संस्कृत तथा श्रेषय संस्कृत, जो वैदिक भाषा की ही कुलझा हैं, शिक्ति श्रेषी की बोलवान की भाषा वनी रही और इन्होंने सर्वसाधारण की बोलियों अर्थात् पान्नी एवं नाटकों की प्राकृतों पर भी प्रभाव दाला ै।

१. यह बात अश्रोलिखित उदाहरण से विस्पष्ट हो जायगी। नाटकीय प्राकृत में हमें 'अद्भि' और 'सुदिसन' राज्द मिलते हैं। पाली में उन्हीं से मिलते जुलते 'इद्धि' (सं० ऋद्धि.) और 'सुदस्सन' (स० सुदर्शन) शब्द मिलते हैं। यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 'ऋद्धि' और 'सुदिसन' राज्द पाली के 'इद्धि' और 'सुदस्सन' से विकसित हुए हैं, प्रत्युत यही मनाना होगा कि पूर्वोंक दोनों शब्द संस्कृत माधा से ही निकते हैं।

- (२) यास्क से प्रारम्भ करके सभी पुराने व्याकरण श्रेरण संस्कृत को भाषा' नाम से पुकारने हैं।
- (३) पाणिनि के ऐसे धनेक नियम है, जो केवला जीवित-भाषा के सम्बन्ध में डी सार्थक हो सकते हैं।
- (४) पतआ जि (ई॰ पूर्व द्वितीय शताब्दी ) संस्कृत को कोक में स्यबहरूत कहता है और अपने शब्दों को कहता है कि ये जोक में प्रचितित हैं।
- (१) इस बात के प्रमाण विद्यानन है कि संस्कृत में बोजाचाल की माषा में पाई जाने वाली देशमूजक विभिन्नता हैं। यासक और पाणिनि 'प्राच्यों' और 'उदीच्यों' की विभिन्नता का उरलेख करते हैं। कास्यायन स्थानिक भेड़ों की और संकेत करता है और पतक्षित ऐसे विशेष-विशेष शब्द चुनकर दिसलाता है, जो केवल एक-एक ज़िले में ही बोले जाते हैं।
- (२) कहानियों में सुना जाता है कि भिद्धश्वों ने बुद्ध के सामने निचार रक्ता था कि आप अपनी बोलचाल की माषा संस्कृत को बना लें। इसमे भी यही परिणाम निकलता है कि संस्कृत बुद्ध के समय में बोलचाल को भाषा थी।
- (७) प्रसिद्ध बौद्धकवि अश्वयोष(ई द्वितीय शताब्दी) ने अपने सिद्धांतीं का प्रचार करने के लिए अपने प्रथ संस्कृत में लिखे। इससे यह अनुमान करना सुगम है कि संस्कृत प्राकृत की अपेदा साधारण जनता को अपनी और अधिक खींचती थी तथा संस्कृत ने कुछ समय के लिए स्रोये हुए अपने पद को पुन. प्राप्त कर लिया था।
- (द) ई० हमरी शताब्दी के बाद में मिलने वाले शिखालेख कमश: संस्कृत में अधिक मिख रहे हैं और ई० छठी शताब्दी से लेकर
- १ 'भाषा'शब्द'नाष्' से, जिसका ऋर्थ बोलना चालना है, निकला है।
- २. उदाहरणार्थ, 'दूर से सम्बोधन करने में वाक्य का स्रंतिम स्वर प्लुत हो बाता है'।

केवल जैन शिकालेखों को छोड़कर, सारे के सारे शिलालेख संस्कृत में ही मिलते हैं। यह बात तो सभी मानेंगे कि शिलालेख प्रायः उसी भाषा में लिखे जाते हैं, जिसे सर्वसाधारण पढ़ और समम सकते हैं।

- (ह) उत्तरभारत के बौद्धों के ग्रंथ ग्राय: संस्कृत में ही चले ग्रा रहे हैं। इससे सृचित होता है कि बौद जोग तक जीवित भाषा संस्कृत की उद्याति के विशंध में सफल नहीं हो सके।
- (१०) इन्सांग विस्पष्ट शब्दों में कहता है कि ई० साववीं शवाब्दी में बौद्ध जोग अर्मशास्त्रीय मौज्ञिक वाद-विवाद में संस्कृत का ही ब्यवहार करते थे। जैनों ने प्राकृत को विख्कुल दुोड़ तो नहीं दिया था; पर वे भी संस्कृत का व्यवहार करने क्षां थे।
- (११) संस्कृत नाटकों में पात्रों की बोलचाल के योग्य नाना प्राकृतों का भी प्रयोग रहता है। नायक एवं उचपद के अधिकारी पात्र, जिनमें सपस्वितियाँ भी सम्मिलित है संस्कृत बोलती हैं, किन्तु स्त्रियाँ और निम्नस्थिति के पात्र शाहत ही बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो संस्कृत नहीं बोलते थे, वे भी संस्कृत समस्ते अवस्य थे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि संस्कृत नाटक खेले भी जाते थे और इसका यही अर्थ है कि नाटक-दश्रीक संस्कृत के बार्तालाप को समस्तते और उसके सौंदर्य का रसानुमन भी करते थे।
- (१२) साहित्य में ऐसे भी उल्बेख पाये जाते हैं, जिनसे झात होता है कि रामायखा और महाभारत जनता के सामने मूजमात्र पढ़कर सुनाये जाते थे। तब तो जनता वस्तुत: संस्कृत के रखोकों का अर्थ समम बेती होगी।

इस प्रकार इस देखते हैं कि हिमालय और विकथ्य के बीच फैले हुए सम्पूर्ण आर्यावर्त में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इसका व्यवहार ब्राह्मका है नहीं, अन्य जोग भी करते थे। प्रतक्षित ने एक कथा लिखी

१. पतञ्जिल के 'शिष्ट' शब्द पर ध्यान दीजिए ।

है, जिस में कोई सारिय किसी वैयाकरण से 'सूत' शब्द की ब्युत्पत्ति

पर निवाद करता है। लोकवार्ता है कि राजा भोज ने एक लक्ड्हारे के सिर पर बोक्स देखकर पर-दु:ख-कातर हो उससे संस्कृत में पृष्ठा कि तुम्हें यह बोक्स कष्ट तो नहीं पहुँचा रहा और 'बाधित' किया-पद का प्रयोग किया। इस पर लक्ड्हारे ने उत्तर दिया— महाराज! सुक्ते इस बोक्स से उतना कष्ट नहीं हो रहा, जितना 'बाधित' के स्थान पर, आपके बोजे हुए 'बाधित' पद से हो रहा है। सातवीं शताब्दी में, तो जैसा उपर कहा जा जुका है, बौद और जैन भी संस्कृत बोलने करो थे। आज-किल भी बड़े-बढ़े पंदित आपस में तथा विशेष करके शास्त्र-चर्चा में, संस्कृत ही बोलते हैं। सचेप यह कि संस्कृत की प्रारंस से लेकर अब तक प्राय: वही अवस्था रही है और अब भी है, जो यहूदियों में हिन्नू की या मध्य काल में लेटिन की थी।

## [६] श्रेणय संस्कृत की विशेषताएँ

भारतीय साहित्य का इतिहास दो प्रधान कालों में विभक्त

हो सकता है--(१) पाणिनि से पहला मर्थात् वैदिक काल जिसमें वेद, ब्राह्मण, ब्रारण्यक, उपनिषद् श्रीर स्वत्रमन्थ सम्मिलित हैं, तथा (२) पाणिनि से पिछला श्रथांत् श्रेण्य संस्कृतकाल जिसमें रामायण,महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, गांतिकाव्य, गद्याख्यायिका, लोक-प्रिय कहा-नियाँ, श्रीपदेशिक कथाएँ, नीति-स्रुक्तियाँ तथा शिला, व्यावरण, श्रायु-हेंद, राजनीति, उयोतिष श्रीर गणित इत्यादि के ऊपर वैज्ञानिक साहित्य सिमिलित है। वृसरे काल का साहित्य पहले काल के साहित्य से बाह्या-कृति, श्रन्तरात्मा, प्रतिपाद्य श्रयं एवं शैली इन सभी दृष्टियों से मिनन् है। इनमें से कुछ का दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है:---

(क) बाह्य। कृति — सम्पूर्ण ऋग्वेद की स्वना पद्य में हुई है। धीरे बी गद्य की श्रोंकी का विकास हुआ। यजुर्वेद और बाह्यणों में गद्य का अब्हु विकास देखने को मिजता है। उपनिषत् तक पहुँचते-पहुँचते गद्य क प्रभाव बहुत मन्द पद गया, क्योंकि उपनिषदों में गद्य का प्रयोग श्रवेचाकृत कम देखा जाता है, श्रोचय संस्कृत में तो गथ प्राय: जुस-सा ही दिखाई देता है। राजनियम श्रोर श्रायुर्वेद जैसे विषयों का प्रतिपादन भी पद्य में दी मिलता है। गथ का प्रयोग केवल व्याकरण श्रीर दर्शनों में ही किया गया है; पर वह भी दुर्जोंच श्रीर चनकरदार शैली के साय। साहित्यक गद्य कदपनाल्य श्राल्यायिकाश्रों, सर्विषय कहानियों, श्रीप-देशिक कथाश्रों तथा नाटकों में श्रवश्य पाया जाता है, किन्तु यह गद्य लम्बे-लम्बे समासों से भरा हुशा है श्रीर बाह्यणों के गद्य से मेल नहीं खाता।

पद्य में भी श्रेण्य संस्कृत के छुन्द, जिनका श्राधार यद्यपि दैदिक छुन्द ही हैं तथापि, वैदिक छुन्दों से भिन्न हैं। मुख्य छुन्द श्लोक (श्रनुष्टुप्) है। श्रेण्य संस्कृत के छुन्द जितने भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, उतने वैदिक नहीं। इसके श्राविरिक्त, श्लोण्य संस्कृत के छुन्द वैदिक छुन्दों की अपेखा श्राधिक श्रम से रचे गये हैं, क्योंकि इन छुन्दों में प्रस्थेक चरण के वर्णों या मालाओं की संख्या दृदता के साथ श्रयका रहती है।

(क) अन्तर।त्मा-वेदों में दीण रूपमें पाया जाने वाला पुनर्जन्म का सिद्धान्त व उपनिवदों में प्रवल रूप धारण कर जेता है। अ एग संस्कृत में इस सिद्धान्त का पोषण बहुत ही अमपूर्वक किया गया है। उदा. हरणार्थ, धमं की स्थापना और अधमं के उच्छेद के लिए विष्णु मगवान् को कभी किसी पशु के और कभी किसी असाधारण गुणशाली पुरुष के रूप में अनेक बार पृथिवी पर लन्म धारण करवाया गया है।

एक और विशेषता यह है कि मानव-जगत् की साधारण घटनाओं के वर्शन में भी अपाधिव अंश को सम्मिलित करने की और धाधिक

१ इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि आतमा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नये धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा एक जरा-बीर्ण शरीर को छोड़कर दूसरा नया धारण कर लेता है। (देखों गीता २।२२)। यह सिद्धान्त हिन्दू-सभ्यता का हृदय है।

श्रमिरुचि देखी जाती है। यही कारण है कि स्वर्ग श्रीर पृथिवी के निवा-सियों के परस्पर मिलने जुलने की कथाओं की कमी नहीं है।

सीमा से बढ़ जाने वासी श्रातिशयोक्ति का उद्खेंख भी यहाँ खाय-

स्यक है। इसके इतने उदाहरका है कि पूर्वीय श्रितशयोक्ति जगत्प्रसिद्ध हो जुकी है। बाण की कादम्बरी में उद्धायिनी के बारे में कहा गया है कि वह त्रिभुवनलक मभूता, मानों दूसरी पृथिकी, निरन्तर होते रहने बाले श्रध्ययन की ध्विन के कारण धुले हुए पारों वाली है। (वैदिक काक के) बाद की शैली में विरक्त या साधु बन जाने का सीमा से अधिक वर्णन, पौराणिक कथाओं का रङ्ग-विरङ्गा कलापूर्ण उत्वेख, घटा-टोप वर्णनों के दल के दल, महाकान्यों का भारी भरकम डीलडीक, एक प्रकार का श्रनुपम संचित्र शैली बाला गया, अभ्यास-वश प्रयुक्त किये गये लम्बे-लम्बे समास ऐसी बातें हैं, जो अर्थ मंस्कृत में पाई जाने वाली इस विशेषता को प्रकट करती हैं।

है। तो खगमग सारे का सारा श्रेण्य संस्कृत साहित्य लौकिकविषय-परक है। श्रेण्य संस्कृत काल में वैदिक समय के श्रानि, वायु, वरुण इत्यादि पुराने देवता गौण बन गये है श्रीर उनके मुकाबिले पर ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव मुख्य उपास्य हो गये हैं। इसके श्रातिरिक्त गणेश, दुवेर, सरस्वती श्रीर जच्मी इत्यादि श्रानेक नये देवताश्रों की कर्णमा कर सी गई है।

(ग) प्रतिपाद्य विषय-यदि धैदिक साहित्य वास्तव में धर्मपरक

गई है। (घ) श्रेष्य संस्कृत-काल की भाषा पाणिनि के कठोर नियमों से बँधी हुई है। इसके श्रविषिक, कविता को नियम्त्रित करने वाले श्रवंकार

१. उज्जयिनी का वर्णन एक शैली में लगभग ४१-४१ वर्ण वाली ४१ पंक्तियों में किया गया है। दण्डी के दशकुमारचरित्र में भी पुष्पापुरी का वर्णन प्रायः ऐसा ही है। २. देखिए मैकडानल कृत संस्कृत-साहित्य का इतिहास (इंग्लिश)

सासने के नियमों का श्रमपूर्ण निर्माण किया गया है तथा खम्बे-लम्बे समासों का प्रयोग बहुत हो गया है। इस श्रकार के काल में संस्कृत-किवता क्रमशः श्रिकाधिक कृत्रिम होती चली गई है। इतना होने पर भी संस्कृत-किवता गुणों से खाला नहीं है। 'इस प्रकार एक प्रसिद्ध विद्वान, जिपसे मेरा परिचय है, किवता की श्रन्तरातमा में इतना हुल गया है कि इसे किसी श्रांर वस्तु से श्रानन्द मिलता ही नहीं' (मैक-डानक)। संस्कृत किवता के वास्तविक खावर्य का श्रनुभव संस्कृत के ही प्रन्थों के पदने से हो सकता है, श्रनुवाद-श्रम्थों से नहीं। संस्कृत कृत्वों का चमत्कार किसी श्रम्य भाषा में श्रनुवाद करने से नहीं श्रा सकता। सच तो यह है कि केवल मूल संस्कृत ग्रन्थों का पदना ही पर्याप्त नहीं है (श्रनुवाद करने ले विद्यार्थी को भारत के प्राकृतिक दश्यों का, भारतीयों की प्रकृतियों, श्रथाओं श्रीर विचार-धाराश्रों का भी गहरा ज्ञान होना श्रावश्यक है।

इस पुस्तक में श्रेणय संस्कृत-साहित्य का संचिप्त इतिहास दिया जायगा।

## अध्याय २

# रामायण और महाभारत

### (७) ऐतिहासिक महाकान्यों की उत्पत्ति

श्रानिक्ष कहता है "ऐतिहासिक महाकान्य का विषय कोई गुन्कित वही घटना होनी चाहिए। मुख्य मुख्य पात उच्चकुत्तीत्पक तथा उच्चविषाग्याखी होने चाहिएँ। विषय के सदश उसके वर्णन का प्रमाण (Standard) भी उच्च हो। ऐतिहासिक महाकान्य का विकास संवाह, स्वगत (भाषण) और कथालाप से हुआ है।" यह बात हमारे ऐतिहासिक महाकान्य रामायण और महाभारत पर भी पूर्णतया लागू होती है। रामायण में रावण के उपर प्राप्त हुई राम की विजय का वर्णन है और महाभारत में कौरवों और पाणहवों के परस्पर के युद्ध का दोनों ही कान्यों के पात्र राजवंशत हैं और उनका चरित्र बड़े कौरल से विजित्र किया गया है। स्त्री-पात्रों में एक असाधारण व्यक्तित्व पाया जाता है ।

उक्त दोनों महाकाव्य महस्रा उत्पन्न नहीं हो गये। भारत में ऐति-ष्टासिक कविता का मूल ऋग्वेद के संवाद वाले स्कों में मिलता है।

१. उदाहरणार्थ, महाभारत में द्रापदी एक कुलीन देवी है,—जिसे खदा अपने गौरव का ध्यान है, जो भारी से भारी विपत्ति के काल में भी अधीर नहीं होती, जिसके सतीत्व में सन्देह का लेश भी नहीं हो सकता, फिर भी मानवीय प्रकृति की सब दुवेलताएं उसमें हैं।

बाद के वैदिक साहित्य में अर्थात् ब्राह्मणों में इतिहास, ब्रास्यान और पुराणीं का उल्लेख मिलता है। इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि वज्ञों, संस्कारों तथा उत्सदों के श्रवसर पर इनकी कथा श्रावश्यक थी। यद्यपि इसका तो प्रमाश्च नहीं मिल्लता कि तब इतिहास-पुराण-कारय-अन्थ-रूप में विद्यमान थे, तो भी इससे इनकार नहीं हो सकता कि एंतिहासिक एवं पौराणिक नाम से प्रसिद्ध कथावाचक लोग बहुत पुराने समय में भी विद्यमान थे। ऐतिहासिक कान्य-रचिवाशों ने, जिनमें बीब और जैन भी सम्मितित हैं, बौब्कात से बहुत पहले ही संचित ही चुकने वाली कथा-कहानियों अर्थात् इतिहास, श्राख्यान, पुराग श्रीर शाथाओं के घाड्य कोश में पर्यात सामग्री प्राप्त की। महाभारत में 'बृद्द इतिहासों' का उल्लेख पाया जाता है, जो शायद एतिहासिक काच्य के ढंग की किन्हीं प्राचीन कविताशों की श्रोर संकेत करता है। अनुमान किया जाता है कि ऐतिहासिक कान्य के ढंग की सेंकड़ों पुरानी कहानियों ने अनेक ऐतिहासिक काव्यों की रचना के लिए पर्याप्त सामग्री दी होगी ! इन्हीं काव्यों के आधार पर और इन्हीं की काट-छांट करके इमारे रामायस अहर महाभारत नामक महाकाव्यों की रचना हुई होगी। यह अनुमान इस बात से और भी पुष्ट होता है कि रामायण भौर महासारत में जैये रखोक हैं, ऐसे ही अनेक रखोक अन्य अन्यों में भी पाया जाते हैं। श्रीर यह बात तो महाकान्य में उसके कवि ने स्वयं स्वीकार की है कि वर्तमान प्रस्थ सीखिड प्रन्थ नहीं है। देखिए ---

त्राचल्यु: कवयः केचित् सम्पत्याचन्ततेऽपरे । प्रारुयास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं सुवि ॥

अर्थात् इस इतिहास को कुछ कवि इस जगत् में बहुत पहले कह चुके हैं, कुछ श्रम कहते हैं तथा कुछ श्रागे भी कहेंगे।

१ बाद के वैदिक ग्रन्था में पुराण क्रीर इतिहास के क्राध्ययन से देवता मसन होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। वस्तुतः इतिहास पुराण 'पॉचवॉ वेद' कहा गया है।

इस रखोक का जिट् सकार का प्रयोग 'आचख्युः' ध्यान देने के योग्य है। इस प्रयोग से 'बहुत प्राचीन समय में' सृचित होता है।

#### (=) रामायख

(क) भारतीय प्रन्थकार रामायण को आदि-कान्य और रामायण-रिचयता वाल्मीकि को आदि-कवि कहते हैं। रामायण में केवल युद्धों श्रीर विजयों का ही वर्णन नहीं है, इसमें आबद्धारिक भाषा में प्रकृति का भी बढ़ा रमग्रीय चित्र श्रङ्कित किया गया है। इस अकार रामायग्र में सर्व-धिय ऐतिह।सिक कान्य भीर भवांकृत कान्य दोनों के गुण पाये जाने हैं। कदाचिन् जगत् में कांई अन्य पुस्तक इतनी सर्वेभिय नहीं है, जितनी रामायण । अपनी रचना के दिन से खेकर ही यह भारतीय कवियों धौर नाटककारों के प्राणों में नवीन स्फूर्ति भरती चली भाई है सहाभारत के तीसरे पर्व में राम की कथा आती है। ब्रह्मागढ़, बिन्यु, गरुइ, भागवत, श्रारेन इत्यादि पुराशों में भी रामायण के आधार पर रची हुई राम के पराक्रम की कथाएँ पाई जाती हैं। भास, काबिदीस तथा संन्कृत के खन्य भ्रमेक कवियों और नाटककारों की रचना इसी रामायण से उच्छ्वसित हुई है। यहां तक कि बौद्ध कवि घरवघोष ने भी निस्सङ्कोच इसी से बहुत सा मसाचा जिया है। जैन साधु विमतस्रि (ई० की पहली शताब्दी) का अन्य भी इसी के आधार पर जिल्ला गया है। बौद्ध प्रत्यों के तिब्बती तथा चीनी श्रमुवादों में ( ई॰ की तीसरी शता-क्दी ) राम के बीयों की कथाएँ, या उनकी श्रोर संकेत शाय: हैं। अब से शताब्दियों पहले रामायख भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। जावा में बरजङ्गरङ, प्रमबनस झौर पना-तरन में शिवमन्दिरों में तथा देवगढ़ में विष्णुमन्दिर में पत्थर के जएर

१. देखिए ऋभिषेक, प्रतिमा तथा यज्ञफलम्, देखिए रथुवंश। २. देखिए उसका प्राकृत काव्य पडमचरिय (पद्मचरित)।

रामाथण की कथा के दो सी से भी अधिक दश्य खुदे हुए हैं। जावा श्रीर मजाया के श्रनेक शन्थों में राम के श्रनेक वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन मिजता है। सियाम, बाजी तथा इनके स्मीप के श्रन्य द्वीपों में रामायण के मुख्य मुख्य पान्नों की बड़ी ही मुन्दर कजापूर्ण मूर्तियाँ पाई जाती हैं।

जब हम भारत की वर्तमान भाषाओं को और आते हैं, तब देखते हैं कि ग्यारहवीं शताब्दी में रामायण का अनुवाद वामिन्न माषा में हो गया था। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि तुबसी रामायण ( रामचरित मानम) उत्तर भारत में कितनी सर्वंप्रिय है और भारत के करोहों निवासियों की संस्कृति और विचारधारा पर इसका कितना प्रभाव है। लामिन्न और दिग्दी को छोड़कर भारतीय अन्य भाषाओं में भी रामायण के अनुवाद था काँट-छाँटकर तैयार किये हुए ख्यान्तर विद्यमान है। रामनवमी, विजयदशमो ( दशहरा ) और दिवानो त्यौहार भी राम के जीवन से सम्बद्ध हैं, जिन्हें करोड़ो भारतिवासी बड़े उरसाह से भगते हैं।

रामायय के प्रथम कार्यक्ष में कहा गया है कि ब्रह्मा ने वालमीकि सुनि को बुबाकर राम के वीयों की प्रशस्ति तैयार करने को कहा छौर उसे आशा दिलाई कि जब तक इस टट्ट-स्थित प्रथिवी पर नदियाँ बहती रहेंगी और पर्वत खड़े रहेंगे, खब तक सारे जगद में रामायण विद्यमान रहेगी।

(क) महत्त्व—ऐतिहासिक एवं श्रखंकृत कान्य की दृष्टि से ही रामायण महत्त्वास्पद नहीं है, श्रिप्त यह हिन्दुओं का श्राचार-शास्त्र भी है। रामायण की शिचाएँ न्यावहारिक हैं। श्रतः उनका सममना भी सुगम है। रामायण में हमें जीवन की स्वम श्रीर गम्भीर समस्याएँ साफ़-साफ़ सुबसे हुए रूप में मिल जाती हैं। पाठक स्वयं जान लेता है कि जीवन में श्रादर्श माई, श्रादर्श पित, श्रादर्श पत्नी, श्रादर्श सेवक, श्रादर्श पुत्र श्रीर श्रादर्श राजा (राम) को कैसा व्यवहार करना वाहिए।

दशरथ का प्रतिज्ञापातन एवं पुत्रस्नेह श्रनुपम है। कौसल्या की कर्तन्य-रिष्ठा श्रीर सुमित्रा की स्थाग-वृत्ति श्रद्धितीय है। बढ़े भाई की पस्नी के

प्रति खचमण की अद्भा देखकर हम आश्चर्य में दूब जाते हैं। राम को मर्यादापुरुषोत्तम कहना उचित ही है। तारपर्य यह है कि रामाध्य में हमें उच्चतम श्राचार के जीते जागते दृष्टान्त मिखते हैं। यही कारण है

कि न केवल भारत में बल्कि बाहर भी रामायण से भूनकाल में लोगों को जीवन मिला, श्रव मिल रहा है छौर आगे मिलता रहेगा।

रामायण से प्राचीन कालोन आर्य-सभ्यता के विषय में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। श्रतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। इससे हम प्राचीन कालीन भारत की सामाजिक श्रीर राजनीतिक श्रवस्था को अध्छी तरह जान सकते हैं। इसके श्रातिरक्त इससे हमें तत्कालीन भौगोलिक परिस्थिति का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है।

(ग) संस्करणा—हम रामाथण को भिन्न-भिन्न संस्करणों में पाते हैं—

(१) बम्बई संस्करण ( बम्बई में प्रकाशित )। इस संस्करण में सब से श्रिष्ठिक महत्त्वपूर्ण टीका 'राम टीकाकार की 'तिज्ञक' है। संस्कृत में पाई जानेवाजी अन्य टीकाएँ 'शिरोमणि' और 'भूषण' हैं। (२) वंगाजी संस्करण ( कजकत्ते में प्रकाशित )। अस्यन्त उपयोगी टिप्पणियों के साथ इसका अनुवाद जी॰ मौरेशियों ने किया था। यह बड़ी-बड़ी पाँच जिल्दों में मिजता है। संस्कृत टीकाकार का नाम 'कोकनाथ' है। (३) उत्तर पश्चिमीय संस्करण (या कारमीरिक संस्करण) यह जाहौर में प्रकाशित हो रहा है। इसके टीकाकार का नाम है 'कटक'। (३) दिखण भारत संस्करण (मद्रास में प्रकाशित)। इसमें और वम्बई संस्करण में अधिक भेद नहीं है। ऊपर के तीन संस्करणों में परस्पर पर्याक्ष भेद है।

यह बहुना कठिन है कि कौन-सा-संस्करण वाल्मीकि के असखी प्रथ

से अधिक मिळता जुलता है। रलेगळ ने बंगाकी संस्करण को अधिक पसन्द किया था। बोटलिंग इस परिणाम पर पहुंचा था कि पुराने राव्ह बर्महं संस्करण में अधिक मिलते हैं। ऐकिहासिक प्रमाण द्वारा हम कुछ अधिक सिल्द नहीं कर सकते। हरिवंशपुराण के सर्ग २३० में रामायण विषयक उल्डेस बंगाली संस्करण से अधिक मिलते जुलते हैं। आटवीं और नीवीं शताब्दी के साहित्य में आए रामायण-विषयक वर्णन बम्बई संस्करण से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। ग्वारहवीं शताब्दी के सेमेन्द्र की रामायणमंजरी से बिद्द होता है कि उस समय काश्मीरिक संस्करण विश्वमान था। ग्यारहवीं शताब्दी के भोल के रामायण चम्पू का आधार वन्वई संस्करण है। सस तो यह है कि इन सस्करणों ने विभिन्न रूप अब से बहुत काम पहले धारण का लिए थे। तब से लेकर वे उसी रूप में चले था गई हैं। केवळ एक के आधार पर दूसरे में वहीं परिवर्तन हुआ है, जहाँ ऐसा होना कुछ असम्भव था।

(व) वर्णतीय विषय--रामावण में जगभग चौदीस हज़ार श्लोक हैं। सारा ग्रंथ सात कांडों में विभक्त है।

कांड १--(बान-कांड) इसमें राम के नवयौवन, विश्वामित्र के साथ जाने, उसके यज्ञ की रचा करने, राचसों के मारने श्रीर सीता के साथ विवाह हो जाने का वर्षान है।

कावड २-(ब्रयोध्या कांड)। इसमें राम के राजतितक की तैयारी,

१ 'वाल्मीकि-रामायस— टिप्पिसियो और अनुवाद के साथ मूल अंथ (३ जिल्दें) सन् १८२६ से १८३८ तक।

र बंगाली संस्करण का प्राटुर्भाव बंगाल में हुआ, जो गीडी रीति से पूर्ण श्रेण्य संस्कृत साहित्य का केन्द्र था श्रीर जहाँ ऐतिहासिक महाकाल्य की भावना की स्वतन्त्रता का लोप हो चुका था। यही बात काश्मीरिक संस्करण के बारे में भी जाननी चाहिए। श्रंतर इतना ही है कि बंगाल में गीडी रीति अधिक प्रचलित थी तो इस श्रोर पाञ्चाली।

कैकेयी के द्वारा किए जाने वाले विरोध, राम के वन जाने, राम के वियोग में दशरथ के मरने बीर राम को बौटाने के बिए भरत के चित्रकूट जाने का वर्णन हैं।

काएड २--(अरएयकाएड)। इसमें राम के द्यदक दन में रहने, विराध इत्यादि राज्यों के मारने, फिर पञ्चवटी में रहने, राम के पास शूर्पण्या के श्वाने, चौदह हज़ार निशाचरों के साथ खर को मारने, राज्या द्वारा सीता के जुराये जाने श्वीर सीका के वियोग में राम के रोते फिरने का वर्यान है।

कः एड ४--(िनिकिन्धाका एड) इसमें राम का सुमीव की अपने साथ मिलाने, बाली को मारने, और बन्दरों को साथ लेकर इनुमान् का सीता की खोज में जाने का वर्णन है।

कारड ४—(सुन्दरकारड) । इसमें लंका के सुन्दर द्वीप, रावण के विशाज महल, हनुमान का सीता को धीरज बंधाने और सीता का पता जैकर हनुमान के वापस लोटने का वर्णन है।

कारड ६—(युद्धकारड) । यह सब से बड़ा कारड है। इसमें राचरा पर राम की विजय का वर्णन है।

कारह ७—(उत्तरकारह)। इसमें श्रयोध्या में बोतमे वाले राम के श्रांतम जीवन, सीता के बारे में बोकापवाद, सीता-निर्वासन, सीता-योक, वालमीकि के श्राश्रम में कुश-त्वव के जन्म श्रीर अंत तक की मारी कथा का वर्णन है।

(ङ) उप: ख्यान—रामायण में कई सुन्दर उपाख्यान भी हैं। वे विशेष करके पहले घीर सातर्षे कायड में पाये जाते हैं। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध उपाख्यान ये हैं—

वामन-श्रवतार (१; २६), कार्त्तिकेश-जन्म (२, ३४-३०), गङ्गा-वत्तरण (२, ३८-४४), समुद्रमंथन (१, ४४), स्रोक-पादुर्भाव (१, २)

१ इस स्टपाल्यान का संद्येप यह है--एक दिन जंगल में भ्रमण करते

ययाति-नहुष (७, १८), वृत्र-वध (७, ८४-८७), उर्वशी-पुरूरवा (७, ८६-६०), शृत्तापस शम्बुक (७)।

- (च) विशुद्धता—कई बन्नण ऐसे हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि रामायण की यथार्थ कथा छठे काएड में ही समाप्त हो जाती है। सःतवाँ काएड उन उपाल्यानों से मरा पड़ा है, जिनका मूल कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, सातवें काएड के प्रारम्भिक भाग में राचमों की उत्पत्ति, रावण के साथ इन्द्र के युद्ध, हनुमान, के योवन-काल का वर्णन है तथा कुछ एक अन्य कहामियाँ हैं, जिनसे मूल कथा की गति में पर्याप्त बाधा पड़ती है। इसी प्रकार पहले काएड में भी ऐसा पर्याप्त अंश है, जो वस्तुत. मौलिक रामावण में सम्मिद्धित नहीं रहा होगा। इस बारे में निम्मिद्धित वालें याद रखने योग्य हैं—
- (१) पहले और सातवें कायड की भाषा तथा शैली शेष कायडों से निकृष्ट है।
- (२) पहले श्रीर सातवे कायड में परस्पर-विशोधी श्रानेक बातें हैं। पहले कायड के श्रानेक कथा-विवरण श्रान्य कायडों के कथा-विवरणों क विरुद्ध हैं। उदाहरणार्थ, देखिए जनमण का विवाह।
  - (३) दूसरे से लेकर छुटे कागड तक प्रचित्र अंशों को छोड़कर, राम

हुए वाल्मीिक ने एक की ख्र-मिधुन को स्वैर विहार करते हुए देखा। उसी समय एक व्याध ने नरकी ख्र को तीर से मार डाला। यह देखकर वाल्मीिक से न रहा गया। उनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने तत्काल उस व्याध को शाप दे दिया, वो उनके मुख से अनजाने क्षोंक के रूप में निकल पड़ा। तब ब्रह्मा ने उसी 'क्षोंक' छुन्द मे उनसे राम का यशोगान करने के लिए कहा। ऐच० जैकोबी का विचार है कि इस उपाख्यान का आधार शायद यह बात है कि इस परिपक्षावस्था को प्राप्त हुए क्षोंक का मूल वाल्मीिक रामायण में ही देख सकते हैं, इस से पहले के किसी ग्रन्थ में नहीं।

आदर्श वीर महापूर्णमाना गया है; परंतु पहले और साववें कांड में से जिस्स्टेड्स द्विष्ण का श्रवतार दिखबाबा गया है।

(क) पहले कारह में सारी रामायल-कथा की दो श्रतुक्रमणिकाएँ दी गई हैं—एक पहले सर्ग में और दूसरी तीसरे में। उनमें से एड अलुक्रमणिका में पहले और सातवें कारह का उल्लेख नहीं है।

इन श्राधारों पर मो हैसर जैकोबी ने किरचय किया है कि दूसरे से जेकर छुटे काएड तक का माग रामायण का अवजी भाग है, जिसके आगे पीछे पहले और सातमें काण्ड बाद में जोड़ दिए गए हैं। और असकी भाग में भी कहीं कहीं मिलावट कर दी गई है। दूसरे काण्ड के कई प्रार-मिमक सर्ग पहले काण्ड में मिला दिये गये हैं। असकी रामायण आज कल्क के प्रथम काण्ड के पाँचनें सर्ग से प्रारम्म होती थी।

(छ) काल—(१) महाभारत के सम्बन्ध से—रामायण का सलती भाग महाभारत के असली भाग से पुराना है। रामायण में महाभारत के किसी वीर का उक्लेख नहीं है। हाँ, महाभारत में राम की कहानी का ज़िक् आया है। इसके अतिरिक्त महाभारत के सातवें पर्व में रामायण के छुटे काण्ड से दो रखोक उद्भृत किए गए हैं और महाभारत के तीसरे पर्व के २०० से २६१ तक के अध्यायों के रामोपाख्यान है, जो रामायण पर आश्रित प्रतीत होता है। सच तो यह है कि रामोपा

१. 'रामायगा' में बैकोबी कहते हैं—जैसे हमारे अनेक पुराने, पूज-तीय गिरजाघरों में हर एक नई पीटी ने कुछ न कुछ नया भाग बढ़ा दिया है और कुछ पुराने भाग की मरम्मत करवा दी है और फिर भी असली गिरजाघर की रचना को नष्ट नहीं होने दिया है। इसी पकार भादों की अनेक पीटियों ने असली भाग को नष्ट न करते हुए रामायग में बहु कुछ बढ़ा दिया है, जिसका एक एक अवयन तो अन्वेषक की आँख से खिपा हआ नहीं है।'

क्वान का रिवयता हुस बात का विश्वासी प्रवीत होता है कि महाभारक के ओताओं को राम की कहानी याद है।

(२) वौद्ध-साहित्य के सम्बन्ध से—इस बारे में अधी खिखित बातें ध्यान देने योग्य है:—

ध-पाली जातकों भें दशाय जातक (रामोपाप्यान) कुछ धदत बद्वकर कहा गया है। इस जातक में पाली के रूप में रामायण (६, १२=) का एक रखोक भी पाया जाता है।

था--रामायया के दूसरे कागड के त्रेसटवें सर्ग में दशस्य ने शिकार के समय में मारे जाने वाले जिय तापस-कुमगर की कथा सुनाई है, साम जातक में वह कथा शायद मधिक पुराने रूप में पाई जाती है।

इ—इड और भी जातक हैं, जिनमें ऐसे मकरण आते हैं, जो रामायण की याद दिलाते हैं। हों, उन प्रकरणों और रामायण के प्रक-रणों में समानता केवल कहीं-कहीं पाई जाती है।

ई—प्रोफ्रेसर सिखवेन सेवी ने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। उनका कहना है कि चौद्यम्थ सद्धर्मस्मृत्युस्थान के निरसत्वेह बाल्मीकि का ऋषी है। उक्त अन्य का जम्बूहीप-वर्षन रामायस के दिग्वर्णन से विकक्क मिलता है। इसके खितिक इस अन्य में नदियों समुद्रों, देशों और द्वीपों का उर्व्वल विवक्कत उसी शैंची से किया गया है, जिस शैंकी से यह रामायस में हैं ।

१. साहित्य में ये जातक अपने प्रकार के आप ही हैं। इनमें पूर्ण बुद्ध बतने से पहले के बुद्ध के जन्म-जन्मान्तरों की कथाएं कही गई हैं। २. विपिटिक में आया हुआ एक पाली जातक। ३. विट्यनिट्च कृत भार-तीय साहित्य का इतिहास (इगलिश) भाग १, पृष्ठ ५०६। ४. मूल गन्य अप्राप्य हैं। किन्तु इसका एक बड़ा दुकड़ा शांति देव के शिल्या-समुक्चय में सुरिचित है। ५. यदि कहा जाय कि शायद वाल्योंकि ने हो बौद्ध-स्मृतियों से कुछ लिया हो, तो यह ठीक नहीं। कारण कि नाहागा धर्म

उ--भाषा के श्राधार पर भी ऐच० जैकोबी इसी परिवास पर पहुँ चे हैं कि रामायस बौद काल से पहले की है ै।

ऊ—न्यः श्रीद्धर्म की बातें रामायश में सिद्ध की जा सकती हैं? इस प्रश्न की लेकर भी० विंदरनिट्ज़ कहते हैं—''शायद इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है। क्योंकि रामायश में जिस एक स्थल पर बुद्ध का नाम आया है, यह अवश्य बाद की मिलावट है''

(३) यूतानियों के सम्बन्ध से— खारी रामायण में केवल दो पद्यों में यवनों ( यूनानियों ) का बाम पाया जाता है। इन्हीं के आधार पर प्रो० देवर ने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि रामायण की कथा पर यूनानियों का प्रभाव पढ़ा है। किन्तु प्रो० जैकीबी ने इस निश्चय में सन्देह की कोई गुंजायश नहीं छोड़ी कि ये दोनों पद्य ३०० ई० के बाद कभी मिलाए गए हैं।

(४) जाभ्यन्ति कि साह्य असती रामायण में कोसब की राजधानी धयोध्या कही गई है। बाउ में बौदों ने, जैमों ने, यूनानियों ने, यहाँ तक कि पतंजती ने भी धयोध्या नगरी को साकेत के नाम से दिया है। तन की राजधानी, जैसा कि सप्तम काण्ड में दी

के बारे में इतने कृपण थे कि उन द्वारा बीद्ध ग्रन्थों से कुछ लेने की सम्मा बना नहीं है। इसके ग्रातिरिक्त, रामायण में उच्चतम सदाचार की शिक्ता है, जिसे वाल्मीकि ने किसी श्राप्रसिद्ध बीध्दगृन्थ से नहीं लिया होगा। हाँ, इसके विपरीत बीद्धो द्वारा बाह्यणों के ग्रन्थों से बहुत कुछ लेने के श्रानेक उदाहरण मिलते हैं।

१ यदि वार्ल्माकि बुध्द के बाद हुआ होता तो वह इस प्रकार के सर्विप्रेय ऐतिहासिक महाकाव्य को प्राकृत में लिखता। २ इस नगर की नींव डालने वाला नृप कालाशोक या जिसकी अध्यक्ता में लगभग ३०० ई० पू० वैशाली में बीध्दों की दूसरी सभा हुई थी। मेगस्थनीज़ (३०० ई० पू० ) से पहले ही यह भारत की राजधानी बन चुका था।

गई है, श्रावस्ती के उस स्थान पर स्थापित की गई थी जहाँ बुद्ध के समय में कोसबराज प्रसेनजित् राज्य करता था। श्रसजी रामायण (कागढ़ र— ६) में श्रावस्ती का उरलेख कहीं नहीं मिछता। इससे ज्ञात होता है कि श्रसजी रामायण उस समय रची गई जिस समय श्रयोभ्या नगरी विद्यमान थी, इसका नाम साकेत नहीं पड़ा था श्रीर श्रावस्ती नगरी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी।

या—प्रथम काएड ( श्लोक ३४) में कहा गया है कि राम उस स्थान से होकर गये, जहाँ पाटिबियुत्र ( आजकल का पटना ) स्थित है। जहाँ रामायया की प्रसिद्धि पहुंच चुकी थी, इसमें पूर्वी मारत के कीशाम्बी, काण्यकुरूज श्लीर काम्पिक्य जैसे कुछ महत्वशाली नगरों के नाम भी पाये जाते हैं। सारी रामायया में पाटिबियुत्र का नाम कहीं भी नहीं आता, यहि रामायण काल में यह नगर विश्वमान होता को इसका उरुखेख श्रवश्य होता।

६—-बालकायद में मिथिता और विशाबा को दो भिन्न राजाओं के आधीन जीविया नगरियाँ वताया गया है। हम जानते हैं कि बुद्ध के समय से पूर्व ही ये दोनों नगरियाँ वैशाबी के एक प्रसिद्ध नगर के रूप में परिवर्तित हो चुकी थीं।

ई—इसके अतिरिक्त, इमें पता बगता है कि रामायण के काछ में भारतवर्ष छोटे छोटे भागों में बँटा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे राजा राज करते थे । भारत की यह राजनीतिक दशा केवज बुद के पूर्व तक ही रही।

भन्त में हम कह सकते हैं कि असकी शमायगा १०० ई० पूर्व से पहले बन चुकी होगी।

यह युक्ति दी जाती है कि रामायण की भाषा, विशेष करके

१ इसके विरुद्ध, महाभारत में हमें जरासन्ध जैसे शक्तिशाली राजाश्ची का वर्णन मिलता है, जिनका शासन है, श्रिधक देश तक विस्तृत था।

बन्बई वाले संस्करण की भाषा, ऐतिहासिक महाकाव्यों की श्रोर ध्यान न देने वाले वैयाकरण पाणिनि की भाषा से बाद की भाषा के रूप की श्रावरण पाणिनि की भाषा से बाद की भाषा के रूप की श्रावस्था को प्रकट करती है। किन्तु इससे शामायण का कोई पाणिनि के बाद का समय सिद्ध नहीं होता है। पाणिनि ने केवल शिष्टों की परिष्कृत भाषा को ही श्रवने विचार का चेत्र रक्खा था श्रीर सर्वश्रिय भाषा की श्रोर ध्यान नहीं दिया था। दूसरी श्रोर, यदि शामायण पाणिनि के बाद बनी होती तो यह पाणिनि के बाद सकती थी। न

(च) शैली—जेता कि उपर कहा जा जुका है, संस्कृत के सभी वेसकों ने रामायण को ब्रादिकाव्य और इसके रचयिता को जादि किय कहा है। ऐसा होने से यह विस्पष्ट है कि रामायण संस्कृत कान्य की प्रारम्भिक श्रवस्था को हमारे सामने रखती है। श्लोक छुन्द की उत्पत्ति की कथा, जिसका उरुतेख उपर हो जुका है, स्चित करती है कि इस छुन्द का ब्राहुर्भाव वास्मीकि से हुआ। रामायण की भाषा ब्रादि से अन्त तक प्राञ्जन और परिष्कृत है। श्रवहारों की छुटा बार बार देशने को मिन्नती है। उपमा और रूपक के प्रयोग में वाल्मीकि श्रयन्त नियुक्त हैं। भाषा की सरवाता और भाव की विश्वता उनकी कविता शैली की विश्वता है।

### (६) महाभारत

(क) वर्तमान महाभारत श्रसंज महाभारत का समुपत्र हित रूप है। श्रसंज महाभारत बस्तुतः एक ऐतिहासिक श्रम्थ था, न कि श्रीपदे-िक। सम्भवत: व्यास ने इसे 'जय'' का नाम दिया। जैसा कि वर्शित

१ मिलाकर देखिए, १८ वें पर्व का वाक्य 'जयो नामेतिहासोऽयम्'। इसके श्रतिरिक्त महाभारत का प्रत्येक पर्व बच्चमार्ग स्राशीर्वाद से प्रारम्भ होता है—

नारायगां नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमम् ।

देवीं सरस्वतीञ्चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥

वरनाओं के समारोह से प्रतीत होता है। असकी ग्रन्थ में भी कम्बे कम् वर्णन थे। जैसा कि मैकडानका ने कहा है कि असका महाभारत कदा चित् द,८०० शकों तक ही परिमित नहीं था।

महाभारत के विकास में तीन विशिष्ट काञ्च देखे जाते हैं। श्रादिपः में एक रस्तोक हैं—

> मन्वादि भारतं केचिद्दितकादि तथापरे । तथा परिचराद्यन्ये विश्राः सम्यगधीयते ।

( कुछ बिद्वान् भारत का प्रारम्भ मनु-उपाख्यान से, कुछ श्रस्तिक-उपाख्यान से और कुछ परिचर-उपाख्यान से मानते हैं। )

हक्त तीनों कालों में से अथसकाल में व्यास ने अपने पांच अधान शिष्यों में से एक शिष्य देशम्यायन को महाभारत पढ़ाया। यह असली अन्य कराचित परिचम स्पाल्यान से प्रारम्भ होने नाला अन्य है।

दूसरे काल में यह प्रन्थ वैशम्यायन ने सर्प-सन्न में लग्येतय की सुनासा। इस काल के प्रन्थ में कदाचित् २४००० रखोक थे। यह प्रन्थ सस्तिक-उपाख्यान से प्रारम्भ द्वांता है।

तीसरे काल में द्वितीयकालीन विस्तृत ग्रन्थ सौति ने शौनक की सुनाया, जब शौनक द्वादशवर्षीय यज्ञ कर रहे थे, जब कि शौनक ने कुछ प्रश्न किये, श्रीर सौति ने उनका उत्तर दिया। श्राजकल के एक खास रखोकों की संस्था इस तीसरे काल में ही प्रायः पूर्ण हुई होती। मिस्राइए—

श्राहिमंस्तु मानुषे लोके वैशल्पायन उक्तवान् । एवं शतसहस्रं तु मयोक्तं वे निक्षेधत ॥ यह प्रन्थ मनु-उपाक्यान से प्रारम्भ होता है। कदाचित् सौति ने

१ कदाचित् यह संख्या श्लोको की नहीं, कुठ श्लोको की है, जो रहाभारत में आये हैं।

इस प्रनथ का जाम महाभारत रक्ता था? |

मूजावस्था में महामारत को 'हतिदास, पुराण या आख्यान' की श्रेणी में सिमिजित किया जाता था"। श्राज्ञकल यह आवारिविषयक उपदेशों का विश्वकोष है। यह मनुष्य को 'धर्म, अर्थ, काम और मोच' इन चारों पदार्थों की प्राप्ति कराता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है । इसे कृष्ण-वेद ( कृष्ण का वेद ) भी कहते हैं । प्रस्थ भर में सैप्णव सिद्धान्तों की सबसे अधिक प्रधानता होने के कारण इसे 'बैष्णवों की स्पृति' भी कहते हैं। सच तो यह है कि वर्तमान महा-भारत में श्रीपदेशिक श्रंश पृतिहासिक श्रंश की अपेता कम से कम चारगुना है।

(ख) सहस्य-यद्यपि महाभारत रामायण के लमान खंबिय नहीं है तथापि इसका महस्य रामायण से किसी प्रकार कम नहीं है। इसका येतिहासिक झंश महायुद्ध तथा कौरवों और पाण्डवों के विस्तृत इतिहुक्त का वर्णन करता है। इसके द्वारा हमें तथाजीन सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का भी पता खगता है। इसके आर्यों की तस्कासीन सम्यता पर भी प्रकाश पड़ता है। इसका महस्य इस कारण से भी है कि यह हमें केवल शान्ति-विद्या की ही नहीं, रण-विद्या की भी बहुत सी बातें

पाणिनि को युधिष्ठिर जैसे वीरों का तो पता है किन्तु महाभारत नामक किसी अन्य का नहीं। इससे भी अनुमान होता है कि महाभारत नाम की उत्पत्ति बाद में हुई। २ इन शब्दों को भारतीय प्रायः पर्याय-वाची के तीर पर प्रयुक्त करते हैं।

३ वेदो के समान प्रमाण्य-पूर्ण यह चित्रियों को उनके सांप्रामिक जीवन के विषय में शिक्षायें देता है। ४ यह चित्रियों को कृष्णोपासना का उपदेश करता है, जिससे उन्हें अवश्य सफलता और कल्याण मिलेगा। (सिलवेन लेबी)

१ मिलाइए,

महत्वाद् भारतत्वाच्च महाभारतभुच्यते ।

बताता है। इसके श्रीपदेशिक श्रंश ने, श्रपने प्रचलित रुच्च प्रमाण्यगुण हारा, इस प्रन्य का पंचमवेद नाम सार्थक कर दिया है', जिससे इसका महत्व पूर्णत्वा सिद्ध होता है।

(ग) (१) साधारण संस्करण-महाभारत के हमें दों साधारण संस्करण प्राप्त होते हैं—(१) देव नागरी (या उत्तर-भारत ) संस्करण (२) दिख्या भारत-संस्करण। इन दोनों संस्करणों में परस्पर श्राथः इतवा ही भेद है. जितना

रामायण के संस्करणों में। आकार में ने प्रायः बरावर हैं। जो बातें एक में छोड़ दी गई हैं, ने दूसरे में मिल जाती है। इसकी पूर्ण इस्तिबिखित प्रतियाँ भारत के अनेक स्थानों के अतिरिक्त यूरोप, लान्द्रन, पेरिस और बिलंग में भी पाई जाती हैं। अपूर्ण इस्तिबिखित प्रतियों की संख्या तो बहुत है। किन्तु कोई भी इस्तिबिखित प्रति चार पाँच सी वर्ष से अधिक पुरानी नहीं है। अत: इमारे लिए यह संभव नहीं कि इस असली महाभारत का ठीक-ठीक पुनर्निर्माण कर कें या किसी एक इस्तिखिलत प्रति को दूसरी से यथार्थ में उरकृष्ट सिद्ध कर सकें।

(१) आलोचनापूर्णं संस्करण १ - एक संस्करण, जिसमें हरि-वंश भी सम्मिखित है, कबकते में (१८३४-३६) चार मार्गो में झुपा या। इसमें कोई टीका नहीं है। १--एक घौर संस्करण बम्बई में १८६३ में प्रकाशित हुआ था। इसमें हरिवंश सम्मिखित नहीं, किन्तु इसमें नीवकंठ की टीका मुद्धित है। इसके पाठ उपयुंक कबकता-

संस्करण के पाठों से अन्छे हैं और यह तब से कई बार छुप चुका है। सूचना--ये दोनों संस्करण अत्तरमारत-संस्करण हैं। अतः इन दोनों में परस्पर अधिक भेद नहीं है।

१ यह मानना होगा कि ब्राह्मण-धर्म (वैदिक धर्म) मे वेदों के बराबर किसी का प्रमाख्य नहीं है।

२ कलकत्ते में एक और संस्करण १८७१ में प्रकाशित हुआ था। इसमें नीलकएठ की टीका के साथ साथ अर्जु निमिश्र की टीका भी छपी है। पुक श्रीर संस्करण मदरास में (१८१४-६०) चार आगों ने इया था। इसका मुद्रण दिख्ण भारत-संस्करण के श्राधार पर तें बर लिपि में हुआ है। इसमें नीलकंठी टीका के श्रंश श्रीर इरिवंश भी सम्मिजित हैं।

महाभारत का सचित्र और आलोचना-चर्चित (Critical) संस्करण पूना से भागडारकर श्रीश्यिण्यक रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वार प्रकाशित हो रहा है। इसका बाधार मुख्यतया उत्तर सारत-संस्करण है।

श्रव तक महाभारत का कोई संस्करण भारत से बाहर प्रकाशित नहीं हुआ है।

- (१) टीक। एँ—सब से पुरानी टीका जो बाजकल सिलती है, सर्वज्ञ-नारायण की है। यह यदि बहुत ही नयी हो तो भी १४ वीं शताब्दी के बाद के नहीं हो सकती। दूसरी टीका अर्जन सिश्न की है, जिसके उद्धरण नीलकण्ठ ने अपनी टीका में दिये हैं। यह कलकता के (१८७४) संस्करण में प्रकाशित हुई है। सबसे अधिक प्रसिद्ध टीका नीलकण्ठ की है टीका बनंगल के मत से नीलकण्ठ १६ वीं शताब्दी में हुए हैं। वे महाराष्ट्र में कुरपुरा के रहने वाले थे।
- (घ) वर्णातीय विषय-अनुमान यह है कि न्यास का असली अन्य पर्वो और अध्यायों में त्रिमक था। वैशम्पायन ने भी उसी कम को स्थिर रक्ष्या। इसके प्रन्थ में प्रायः सौ पर्व थे। सौति ने उनको १८ पर्वो में निवद कर दिया। बहुत वार मुख्य पर्व और इसके भाग का नाम एक ही पाया जाता दें; उदाहरणार्थ, मुख्य समा

१--उन अठारह पर्वो के नाम ये हैं-(१) आदि (२) सभा (३) वन (४) विराट् (५) उद्योग (६) भीषम (७) द्रोण (८) कर्ण (६) शल्य (१०) स्तिष्तिक (११) स्त्री (१२) शान्ति (१३) अनुशास (१४) अश्वमेध (१५) आञ्चमवासो (१६) पासल (१७) महाप्रस्थानिक (१८) स्वर्गारोहण

पर्व में एक छोटा सभापर्व है।

इसके श्रातिरिक्त कुछ परिशिष्ट भाग भी है, जिसे खिलपर्व या इरिसंश कहते हैं। महाभारत में इसकी यही स्थिति है, जो रामावण में उत्तर-काएड की। महाभारत में दिये हुए समग्र रखोकों को संख्या ६४, ५२६ सर्थात् मोटे रूप में एक जाख है।

प्रतिपादित वस्तु—आदिपर्व में कौरव-पायहवों के शेशव, द्रीपदी के विवाह और पायहवों का यहुनाथ कृष्या के साथ परिचय विशेष है। वृस्ते पर्व में इन्द्रमध्य में रहते हुए पायहवों की समृद्धि का तथा युषिष्टिर द्वारा दुर्योधन के साथ जुए में द्वापदी तक को मिलाकर सब कुछ हार जाने का वर्षान है। अन्त में पायहवों ने बारह साल का अज्ञात वनवास स्वीकार कर जिया। वन-पर्व में पायहवों के बारह वर्ष तक काम क वन में रहने का तथा विराद पर्व में उनके मरस्यराज विराद के घर अज्ञातवान के तेरहने साल का वर्षन है।

स्थांकि कीरवां ने पायह में की न्यायपूर्ण माँगों का सहातुमूरि भरा कोई उत्तर नहीं दिया शवः उद्योग मं में पायह वों की युद्ध की तैयारी का वर्णन है। अगते गांव पर्वों में उस मारी संग्राम का विस्तार से वर्णन है, जिसमें पायह में और कृष्ण को बोह कर सब मारे गये। ग्यारहवें पर्व में मरे हुआें के अपिन-संस्कार का वर्णन है। अगते दो पर्वों में राजधर्म पर युधि ब्रिंग की दिया गया मोध्य का सम्बा उपदेश है। पर्वों में राजधर्म पर युधि ब्रिंग की दिया गया मोध्य का सम्बा उपदेश है। प्रवेदहवें पर्व में युधि ब्रिंग के राजित के और अरव में यज्ञ का वर्णन है। पर्वह वें में युधि ब्रिंग का वान्यारी का वन गमन वर्णन, सोसहवें में पाइतों का परस्पर—क्ष्मह और व्याध के तोर से श्री कृष्ण की स्थानक मृत्यु पर्णित है। सन्नहवें में दिसाया गया है कि किस प्रकार

१—इससे प्रतीत होता है कि क्रम प्रवन्थ के कर्ता कम-से-कम दो श्रादमी श्रवश्य है।

पाएडव लोग जीवन से उक्ताकर मेरु पर्वत पर चले गये श्रीर श्रपने पीछे अर्डुन के पीते परीचित पर प्रजा-पाखन का मार रख गये। श्रन्तिम पर्व में पायडवों के स्वर्गारोहण की कथा है।

हरिवंश में १६ हजार श्लोक है और सारा प्रन्य तीन भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में श्लीकृष्ण के पूर्वजों का, दूसरे में श्लीकृष्ण के पराक्रमों का, और तीसरे 'में किवयुग की श्लागमी बुराइयों का वर्णन है।

(क) उपाख्यान—रामायण की अपेना महामारत में उपाख्याने की संख्या बहुत अधिक है। कुछ उपाख्यान ऐसे भी हैं, जो होनों महाकान्यों में पाये जाते हैं। वनवास की दशा में पायडनों को धेये वैधाने के जिए दनपर्ध में बहुत सी कथाएँ कही गई हैं। सुख्य सुख्य उपाख्यान ये हैं—(१) रामोपाख्यान अर्थात् राम की कहानी (२) नजी-पाख्यान अर्थात् नज और दमयन्ती की कथा, जो भारत में बहुत ही सर्वप्रिय हो चुकी है। (३) साबिजी सत्यवान—वह उपाख्यान जिसमें भारतीय आदर्श-परनी का चित्र अद्धित किया गया है, यह कहानी भी भारत में बहुत प्रेम से सुनी जाती है। (४) शकुन्तकोपाख्यान। यही उपाख्यान कान्तिदास के प्रसिद्ध शकुन्तका नाटक का आधार है। (४) गंगावतरण। यह ठीक वैसा ही है जैसा रामायण में है। (६) सरस्योपाख्यान। इसमें एक प्राचीन जन्नाप्ताव कथा है (०) इश्लीनर की कथा, शिवि की कथा, खुषद्रमें की कथा, हत्यादि।

(च) महाभारत ने बतमान रूप कैसे प्राप्त किया— अब अगला प्रश्न यह है कि महाभारत ने वर्तमान विशाल आकार कैसे भारण किया ? ऊपर कहा जा शुका है कि असली कथांश सारे प्रन्थ का पांचवां भाग है। शेष चार भाग श्रोपदेशिक सामग्री रखते हैं। यह

१ इन राजास्त्रों ने बाज से कबूतर की जान बचाने के लिए स्प्रपनी जान दी थीं !•

भौपदेशिक सामग्री कई प्रकार से बढ़ाई गई है, जिनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं:---

कहानियों और वर्शमां की पुनरुक्ति , उपाख्यानों और दरय-वर्शनों की नकल , आगामी घटनाओं की मिन्दियवािश्यां , कुछ परिस्थितियों की व्याख्या , और कान्य-अलंकारों का उपयोग । किन्तु सब से मुख्य कारण सौति की यह इच्छा है कि महाभारत को एक विस्तृत धर्मशास्त्र, ज्ञान का विशाख भयकार आगेर औपाख्यानिक विद्या की गहरी खान बनाया जाय । विशेष उदाहरण के निए कहा जा सकता है कि समय शान्तिएवं बाद की मिन्नायट प्रतीत होता है । यह सारा पर्व भीष्म के मुख से कहलाया गया है, जिसकी मृत्यु छः भिर्दाने के निए एक गई थी। सातवें पर्व में 'हतो भीष्मः' (भीष्म मारा गया), 'स्याजित: समरे प्राणान्' (युद्ध में उससे प्राण्य छोड़े गए) इस्यादि ऐसे वाक्य हैं, जिनसे आना जाता है कि वस्तुत. भीष्म शान्तिपर्व की

(छ) काल —सम्पूर्ण महाभारत को एक साथ लेकर उसके बिए किसी काल का निश्चित करना श्रसम्भव है। जैसा हम उपर देख चुके हैं, महाभारत के विकास के तीन मुख्य काल हैं। श्रतः श्रसबी महाभारत के काल और आजकल के महाभारत के काल में कई शता-ब्दियों का श्रंतर है।

१. जैसे; बनपव में यात्रात्रों का पुनः पुनः वर्णन। २. जैसे बनपव में यह प्रश्नोपाल्यांन नहुप-उपांख्यांन की नकल है। ३. कभी-कभी इसकी श्रांत देखी जाती हैं। जैसे, युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया है कि श्रांपकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। ४. जैसे भीम का दुःशासन के रुधिर का पीना। कई बाता की व्याख्या करने के लिए स्वयं व्यास का कई श्रवसरो पर प्रकट होना। ५. जैसे; युद्ध के, शोक के, एवं शाकृतिक हश्यों के लम्बे-लम्बे वर्णन। ६, जैसे, देखिए भूगोल सम्बन्धी जम्बूखरड श्रोर भूखरड का विस्तृत वर्णन।

श्र—वह काल जिसमें महाभारत ने वर्तमान रूप धारण किया। इस प्रकरण में निम्निज्ञिलित कार्ते ध्यान में रखने योग्य हैं:—

- (1) ईसा की १ वों शताब्दी में चेमेन्द्र ने भारतमंत्ररी किसी। इसमें महाभारत का संचेष है। श्राजकक महाभारत के जितने संचेष मिलते हैं, उनमें सबसे पुराना यही है। शो० बुहकर ने इस मंथ की हस्तिविक्ति प्रतियों की महाभारत के साथ विस्तृत तुक्षण करके दिखाया है कि चेमेन्द्र का असली ग्रंथ शाजकल के महाभारत से बहुत भिन्न नहीं है।
- (२) शंकराचार्य (८वीं शताब्दी का उत्तराख्ं) ने कहा है कि उन (स्त्रियों और ग्रुद्रों) के किए जो वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं हैं, सहाभारत धर्मशिक्षा के जिए स्मृति के स्थान पर है।
- (२) वेदों के महान् विद्वान् कुमारिक ने (दर्वा शताब्दी का अरंभ) अपने तंत्रवात्तिक में महासारत के १८ पर्वी में से कम से कम वस पर्वी में से उद्धरण दिये हैं या उनकी और संकेत किया है। (उन दश पर्वी में १२वॉ, १३वॉ और ११वॉ सम्मिक्तित है, को तीमों के तीनों निस्संदेह बाद की सिद्धावट है।)
- (४) ७वीं शताब्दी के वाया, सुबन्धु इत्यादि कवियों ने महा-भारत के १ म वें पर्वे में से ही कथाएँ नहीं की, वे हरिवंश से भी परिचित थे।
- (१) भारत के दूरदेशीय कम्बोज नामक उपनिवेश के खराभा छुटी शाताबदी के एक शिखालेख में उस्कीओं है कि वहाँ के एक मंदिर को रामायण और महाभारत की प्रतियाँ मेंट चढ़ाई गई थीं ' इसना हो नहीं, दासा ने उनके निरंतर पाठ होते रहने का भी प्रबंध का दिया था।
- (६) महाभारत जावा और वासी द्वीपों में छुठी शताब्दी में मौजूद था। तिब्बत की भाषा में इसका अनुवाद छुठी शताब्दी से में पक्षते हो खुका था।

- (७) चौथी श्रोर पाँचवीं शताब्दी के भूदान के लेख-एली में महा-भारत को स्पृति ( धर्मशास्त्र) के नाम से उद्युत किया गया है।
- (=) सन् ४६२ ई० का एक शिकांबंख महाभागत में निश्चित रूप से एक जाख रवीक बतलाता है और कहता है कि इसके रचयिता परा-शर के पुत्र वेद्य्यास महासुनि न्यास हैं ।
- (६) शान्तिपर्व के वीच अध्यायों का अनुवाद सीरियन भाषा में मिळता है। उनके आधार पर भी॰ इटंड ने जो जिस्सा है उससे, विश्वास हो जाता है कि श्लोकवद महाभारत, जिस रूप में धानकज उपलब्ध होता है, सन् १०० ई० में भी भायः ऐसा ही था। चीनी तुर्किस्तान और चीनी साहित्य की जो जानवीन हाल में हुई है, उससे को यह भी जाना जा सकता है कि सन् १०० ई० में ही नहीं, उससे भी कई शताब्दी पहले महाभारत का यही रूप था। आशा की जाती है कि महायान बौद अन्यों के अधिकाधिक अनुसन्धान से इस विषय पर और भी अधिक रोशनी पहेगी।
- (१०) डायन काइसस्टन का एक साच्य मिलता है कि एक साल रखीकों वाला महाभारत सन् १०ई० में दक्षिण भारत में सुप्रसिद्ध था ।
- (११) बच्चमूची के स्वयिता अश्वक्षेष (ईसा की प्रथम शताब्दी) ने हरिवंश में से एक स्बोक बद्धत किया है।
- (1२) भास के कु**ब** नाटक महाभारवगत उपाख्यानी पर अव-कम्बित हैं।

इस प्रकार मैकदानक के शब्दों में हम इस प्रकाश को यो समाप्त

१ इस बात से प्रो॰ होल्ट्जमैन के इस वाद का पूर्णतया खएडन हो जााता है कि महाभारत को घर्मशास्त्र का रूप १०० ई० के बाद साक्षरणों ने दिया था।

२ देखिए, चिन्तामणि विनायक वैद्य की 'महाभारतमोमांसा'।

कर सकते हैं कि "हमारा यह मानना ठीक है कि यह यहान् ऐतिहासिक महाकान्य (महाआरत) हमारे संवत्सर (सन् ईसवी) के प्रारम्भ से पहले ही एक औपदेशिक संग्रह-ग्रम्थ वन चुका थां"।

[ दाँ, इन्ह भाग ईसा की दूसरी शताब्दी के प्रचित्त भी हो सकते है। क्योंकि (क) हरियंश में रोमन शब्द 'दीनार' धाता है धौर महा-भारत के धादिपर्व के प्रथम भाग में तथा श्रन्तिम पर्व में हरियंश का पता मिस्ता है। धतः ऐसे भाग, जिनमें हरियंश का पता मिस्रता है, दीनार सिक्के के प्रचार के बाद की मिस्रावट होने चाहिएँ। (क) राशियों का वर्णंन भी यही सृचित करता है। (ग) धूनानियों, सिथि-यनों और बैक्टीरियनों के बारे में भविष्यद् वाखियाँ की गई हैं।

था—श्रसती महाभारत के रचना काल के विषय में निम्न-धिकित बात ध्यान देने के योग्य हैं:--

- (१) दक्तमन का एक साच्य मिलता है कि पाणिन को धसक्वी महाभारत का पता था।
- (२) श्रारवाखयन गृह्यसूत्र (ई० प्० १वीं शताबदी) में एक 'भारत' श्रोर 'महाभारत' का नाम श्राता है।

१ चि० वि० वैश्व के मत से महाभारत ने वर्तमान रूप ईसा से पूर्व २०० और १०० के बीच प्राप्त किया। २०० ई० पूर्व को परली सीमा मानने के हेतु ये हैं:— (क) यवनो का उल्लेख बार बार खाता है। (ख) आदिपर्व में नग्न च्यायक का उल्लेख होना। (ग) महाभारतोक्त समाज की, धर्म की और विद्या की अवस्थाएँ मेगस्थनीज की वर्णित अवस्थाओं से मेल खाती हैं। उदाहरणार्थ, मांस-मच्चण की प्रवृत्ति घट रही थी, शिव और विष्णु की उपासना प्रारम्भ हो चुकी थी, व्याकरण, न्याय और वेदान्त बन चुके थे और उनका अध्ययन होने लगा था।

- (१) बीधायन धर्मसूत्र ( लगभग ४०० ई० ए० ) में महामारत का उस्तेख पाया जाता है।
- (४) बौधावन गृह्यसूत्र में मदाभारत में से 'विष्युत्रहस्त्रनाम' का उद्धरस पाया जाता है।
- (१) मेगस्थनीक ने अपने मन्थ इंडीका (भारत) में खिला है कि कुछ कहानियाँ हैं, जो केवज महामारत में वाई जाती हैं।

असली महामारत में ब्रह्मा को सब से बड़ा देव कहा गया है। पाकी-साहित्य के आधार पर बह बात पाँचवीं शताब्दी से पूर्व की धवस्याओं का प्रशास्त्रों करती है।

- (१) उद्योतिष के आधार पर भी कुछ विद्वानों ने परिशास निकासा है कि असकी महाभारत ४०० ई० पूठ से पहले का है।
- ह-पेलिहासिक कान्य के श्राविभाव के सम्बन्ध में यह बात बहुत कुछ निरंत्र के साथ कही जा सकती है कि यह कान्य वैदिक कान्त से सम्बन्ध रखता है। यजुर्नेद में हविहासप्रसिद्ध कुरुओं धीर पञ्चानों का वर्णन निवाता है भीर काठक संदिता में धनराष्ट्र विचित्रवार्थ का नाम भाषा है।
- (ज) शैली—वदि रामाध्या आदिकाश्य है तो महाभारत आदि 'इतिहास, पुराय या आख्यान' हैं। यह मोटा पोधा श्लोक झन्द में खिला गया है। इसमें पुराने केंग के कुछ उपजाति और वंशस्य झन्द भी हैं जो अधिक पुराने रूप के भग्नावशेष हैं। पुराने गद्य में हुछ कहानियाँ भी हैं। इसके अतिरिक्त प्रवेशक वाश्य भी हैं। जैसे, इत्या उवाल, भीष्म उवाल जो श्लोकों का भाग नहीं हैं। सारे प्रन्थमें धर्म का जो स्यूच रूप अंकित है, उसका सार इस पद्य में था गया माल्म होता है:—

१. कुत्ते के बराबर बड़ी बड़ी दीमकें या चींटियाँ (ants)ज्मीन खोदती हैं श्रीर सुनहरी रेत निकब आती है, इत्यादि।

यस्मिन् यथा वर्तते यो मनुष्यस्वस्थिन् तथा वर्तितब्धं स धर्मः । मायाचारो मायया वाधितब्धः साव्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः॥ ( श्रसको धर्म यही है कि जैसे के साथ तैसा बना नाय । कपटो को कपट से खरम करो और सीधे के साथ सिधाई से बस्तो ! )

सारे रखोक को देखा जाय तो कहा जायगा कि इसकी भाषा बाद के काक्यों से कहीं अधिक प्राञ्जल है।

- (१०) दोनों ऐतिहासिक महाकाव्यों का खन्योन्य सम्बन्ध
- (क) परिमाण —वर्तमान महामारत का परिमाण इं लियह धीर श्रीहिसी के संयुक्त परिमाण का सात गुना है। रामायण का परिमाण महाभारत के परिमाण का चौथाई है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है। श्राजकल का महामारत प्राने महाभारत का समुश्वृंहित रूप है। मैक्डानल के मत से श्रसलो महाभारत में ==०० श्लोक थे। चिन्ता-मणि विनायक वैद्य के मत से ==०० क्टश्लोक थे श्रीर साधारण श्लोक हमसे अलग थे। इसे न्यास ने अपने शिष्य वैश्वरणायन को पहाचा और उसने समुपवृंहित करके (२४००० श्लोकों तक पहुँचाकर) सर्पस्त के अवसर पर जनमेलय को सुमाणा। वैश्वरणायन से प्राप्त प्रमण को पृष्ट करके (१ खाल श्लोकों तक पहुँचाकर) सौति ने द्वादशवर्ष सत्र के अवसर पर श्लोक को सुनाणा। महाभारत के इन तीनों समुपवृंहणों का पता महाभारत के पश्च से ही लगता है, जिसमें वहा गणा है कि महाभारत के तीन प्रारम्भ हैं। (देखिए पूर्वोक्त श्वरहक र का 'क' भागा। ) परन्तु रामायण को श्वपने ऐसे समुपवृंहण का पता नहीं है।
- (स) रचियत्त्व—रामायस एक ही कवि—वास्मीकि की रचना है, जो ऐतिहासिक-कान्य की पुरानी शैकी को जानता या छौर जो कविता नाम के श्रीवकारी, श्राख्यान कान्य से भिन्न, श्रालंकृत कान्य का श्रादिम रचियता था। परन्तु वर्त्तमान महाभारत कई स्वियताओं के अस का फल् है। महासारत के रचियता ब्यास कहे जाते हैं। ज्यास सारों वेदों को कमबद करने वाले थे। ये हीपकिन के खलुसार रचियता

की अपेत्ता सम्पादक अधिक थे। रामायण महाभारत से कहीं अधिक समरूप, कहीं अधिक समानावयवी और परिमार्जित, और झन्दों की तथा सामाजिक वातावरण की दृष्टि से कहीं अधिक परिष्कृत है।

- (ग) मुख्य प्रन्थभाग--- दोनों प्रन्थों में से किसी में भी प्रिविह्निय भाग नहीं मिखता। दोनों प्रन्थों के नाना संस्करण मिलते हैं, जो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। उनके तुलनात्मक प्रध्यसन से हम किसी एक अतिसिन्य प्रन्थभाग की नहीं हूँ व निकाल सकते। महाभारत का दिल्ला भारत संस्करण उत्तरभारत संस्करण से किसी प्रकार वह कर नहीं, प्रत्युत घट कर ही है। खतः यह प्रन्थ की खसलियत का पता लगाने में बहुत कम उपयोग का है। सच ठो यह है कि इन काव्यों का कोई भी अविसिन्दिष असकी प्रन्थभाग नहीं है क्योंकि हिन्दुओं के ऐतिहासिक महाकाव्य का कोई निश्चित रूप था ही वहीं। सभी ऐतिहासिक किताएँ प्रथम मौलिक रूप में एक से दूसरे को प्राप्त होती थीं और भिन्न निन्न पुनर्लेखक इच्छानुसार उनमें परिवर्शन की परिवर्शन कर देते थे। अतः असली प्रन्थ के पुनर्निर्माण की खाशा दुराशा है। हम अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि प्रत्येक सम्प्रदाय प्राप्त प्रत्ये में मोटे मोटे प्रत्ये को हूँ द सकें।
  - (घ) उक्त महाकान्यों का विकास—प्रत्येक के विकास के बारे में यह बात एकदम कही जा सकती है कि दोनों में से किसी का भी विकास दूसरे के बिचा स्वतन्त्र रूप से नही हुआ। बाद वाजी रामायण का तास्पर्य वही है, ओ महाभारत का है और बाद वाजा महाभारत बाहमीकि की रामायण को स्वीकार करता है!
  - (ङ) पारस्परिक सम्बन्ध--गृह्यसूत्रों के श्रन्तिम काल से पूर्व किसी भी एक महाकान्य का स्वीकार किया जाना नहीं मिलता। गृह्यसूत्रों और दूसरे सूत्रग्रन्थों में जो देतिहासिक महाकान्य सबसे पहले स्वीकार किया गया है, वह भारत है। दोनों महाकान्यों का तुलनात्मक प्रभ्ययन प्रकट करता है कि महाभारत में रामायया के कहे उद्धरण

आये हैं। हरिवंश में रामोपाल्यान तथा अन्य आकस्मिक उरुतेखों के अविदेश नारमीकि रामायण को पूर्वतनी (अर्थात् पहले की) सिद्ध करने वाले विस्पष्ट उरुतेख पाये जाते हैं। यथा—

श्राप चार्य पुरा गीत: श्लोको वाल्मीकिना शुवि।

हौपिकिन के मत से इन उदबेकों से इस बारे में यह लिख नहीं द्वीता कि बारमीकि, आदिकवि के रूप में, महाभारत से पहले हुए : इनसे केवल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि वाल्मी कि ने तब रामायल किली, जब महाभारत भनी सन्दुर्स नहीं हुआ था। महाभारत में बायुपुराय का भी उर्वेख पाया जाना है। उसने भी यही सिंह होता है कि महानारत के प्रारम्भ से पूर्व नहीं; प्रस्युत समाप्त होने से पूर्व उक्त नाम का कोई पुराण विद्यमान था। इस प्रकरण में यह बात न्मरणीय है कि पीछे की रामायण महाभारत से परिचय सुचित करती है। अतः दिश्पष्ट है कि आज कत की सारी रामायण महाभारत के अरम्भ से पहले सम्पूर्ण नहीं हुई थी। रामायण में जन्मेजय की एक शाचीन वीर स्वीकार किया गवा है श्रीर कुरुशों तथा पञ्चाखों का एवं इस्तिनापुर का भी उल्लेख पाया जाता है। इन सब वातों से यह परिवास निकलता है:-- (१) राम की कथा पाएडवों की कथा से पुरानी है। (२) पाएडवों की कथा वाल्मीकि रामायण से पुरानी है। भौर,(६) सारी मिलाकर देखी जाय तो रामायण, सारा मिलाकर देखे हए महाभारत से पुरानी है।

(च) रचना-स्थान—तुल्य प्रकरणों और श्राभाणकों के आलोचनात्मक श्रध्ययन से पता लगता है कि उत्तरकायद में गङ्गा के मेदान की श्रनेक कहानियाँ हैं, श्रीर शाचीनतम महाभारत में पंजाब के रीति-श्विज विशेत हैं तथा महाभारत उद्धिकालीन श्रीपदेशिक भागों का सम्बन्ध कोसल श्रीर विदेह से हैं। दूसरे शब्दों में, उद्धिकाली शिवकास की दृष्टि से दोनों महा-काल्यों में श्रायः समान देशों की बातें हैं (क्री पारस्परिक सान्य—(१)शैकी—जैसा पहले कहाजा चुका

समग्र प्रस्थ को देखते हुए परिष्ठत छन्हों की तथा लामाजिक वालावरण की दृष्टि से राजायण कही अधिक परिमार्जित, कहीं अधिक समानावयां है। इतना होने पर मी दोनों महाकाव्यों की शेखी में एक धनिष्ठ समानावयां है। हौपिकान्स ने खगभग लांग सी स्थवा हुँ हैं हैं, जो प्राय: एक जैसे हैं—जिनमें एक-से वावय और एक-से वावय-खगड़ हैं। उदाहरणार्थं, शान्तिपूर्ण दरयों के वर्णमों में 'नोरकवरं कर्तु महीस' होनों महाकाव्यों में प्राय: पाया जाता है।

- (२) दोनों में ही एक जैसी उपमाएं श्रीर युद्ध के एक जैसे वर्णन पाये काते हैं।
- (३) कथा की समानता और भी अधिक देखने के योग्य है। सीता और द्रीपदी दोनों नायिकाएँ, यदि उन्हें नायिका कहना उचित हो, आरवर्य-जनक रीति से पैदा हुई हैं। दोनों का विवाह स्वयंवर की रीति से ता हुआ। था, किन्तु वर का जुनाव दोनों में से किसी की भी इच्छा से नहीं हुआ था। दोनों के स्वयंवरों में शारी रिक शिक्ती की भी इच्छा से नहीं हुआ था। दोनों का स्वयंवरों में शारी रिक शिक्ती की सवादिक सानी गई थी। दोनों का स्वयों में नायक की बनवास होता है और दोनों का स्वयों में नायक की बनवास होता है और दोनों का स्वयों में नायक की बनवास होता है और दोनों का स्वयों में नायक की बनवास होता है और दोनों का स्वया और जयद्व द्वारा ) होता है। इस प्रकार हमें दोनों का हमीं में एक कथा का प्रभाव दूसरे पर पद्वता दिखाई देता है।
- (४) पौराणिक कथाएं—दोनों महाकान्यों की पौराणिक कथाओं में (श्रीर हम कहेंगे कि दर्शन-सिद्धान्तों में मो ) बहुत समानता है। दोनों में ऋग्वेदकालीन प्रकृति-पूजा खुस सी दिखाई देती है। वरुण, श्राश्वन श्रीर श्रादित्य जैसे देवताश्रों का पता नहीं मिलगा। उचा जैसके

१. मिलाकर देखिए.

सेना भिन्ना नीरिव सागरे, सेना भिन्ना नीरिवागाधे।

्वियों का वर्णन नहीं पाया जाता। उन सब का स्थान देवनयी— बहा, विष्णु और महेश — गयेश, कुनेर और दुर्गा ने ले लिया है। अवतारवाद प्रधान हो गया है। इन्द्र जैसे देवता खो-पुत्र वाले कुटुम्बी जन बन जाते हैं। वे स्वर्ग में रहते हैं, सुन्दर महलों के स्वामी हैं और मनुष्यों के समान व्यवहार करते हैं। देवताओं के मन्दिर बनवाये जाते हैं। भातु, मिटी और नमक की मूर्तियों की पूजा की जाती है। यह पौराणिकता दोनों महाकाष्यों में एक जैसी पाई जाती है।

# तीसरा अध्याय

### पुराण

(११) (क) पुरायों की उत्पत्ति—पुराय शब्द अथर्ववेद और बाह्ययों में सृष्टि-सीमांसा के अर्थ में बाता है। महाभारत में इसका प्रयोग प्राचीन उपारुयानों के ज्ञान के अर्थ में हुआ है।

असली पुराया की दरपत्ति का पता वायु, ब्रह्मायद और विच्छा पुराया से लगता है। (भागवत भी कुछ पता देता है। किन्तु वह कुछ भिन्न है और अवरकालीन होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। अतः ध्यान देने के योग्य भी नहीं है।) कहा जाता है कि व्यास ने—जिनका यह नाम इसिक्छए पढ़ा कि उन्होंने वेद का विभाग करके उसे चार भागों में कमबद किया था—वेद अपने चार शिष्यों के सुपूर्व किये थे। बाद में उन्होंने आल्यायिकाओं, कहानियों, गीतों और प्रभ्यरामास जनश्रुतियों को लेकर एक पुराया की रचना की और इसिहास के साथ इसे अपने वाँचवें शिष्य रोमहर्षण (था लोमहर्षण) को पढ़ा दिया। उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की। यहाँ हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं कि व्यास असली पुराया के रिचयता थे या नहीं। गुल्य बात तो यह है कि पुराने समय से विभिन्न प्रकृति की पर्यास पर-परा प्राप्त कथाएँ चलती शारही होंगी, जो स्वभावतः पुराया की रचना में काम में लाई गई।। यह बात विलक्षत स्वासाविक प्रतीत

१ स्वर्य महाभारत, पुराण को ऋपने से पूर्वतन ऋंगीकार करता है।

ोती है कि जब धार्मिक मन्त्रों का संग्रह वेद के कप में हो चुका था, ाब पुरानी लोकाचार सम्बन्धी कथाएँ पुराय के रूप में संगृहीत की बार्ती।

(ख) पुराण का उपचय—रामहर्षण ने उस पुराणसंहिता को छः शाखाओं में विभक्त करके उन्हें अपने छः शिष्यों को पढ़ाया। उनमें से तीन ने तीन पृथक् पृथक् संहिताएँ बनाईं, जो रचिताओं के नाम से प्रसिद्ध हुईं और रोमहर्षण की संहिता के साथ ये तीन संहिताएँ मूखसंहिता कहलाईं। उनमें से प्रत्येक के चार चार पाइ थे और ने विषय एक होने पर भी शब्दों में भिन्न थीं।

वे शालाएँ आजकल उपसभ्य नहीं हैं। हाँ रोमहर्षय के सिवा, उम रचिताओं में से कुछ के नाम पुरायों में और महाभारत में अश्म कर्ताओं के अथवा वक्ताओं के रूप में अवश्य आते हैं। वे अक्र्य जिन में ऐसे नाम आते हैं, संभव है उन पुराने पुरायों के ध्वंसावशेष हों जो वायु और श्रक्षापढ पुराया में सम्मिलित हो चुके हैं। एक बात और है! केवल ये ही दो पुराया ऐसे हैं, जिन में उक्त चार चार पाद पाये आते हैं। उन चारों पादों के नाम अमदाः प्रक्रिया, सनुषद्ग, डपोदात और इपसंहार हैं।

उक्त छू: शिष्यों में से पाँच ब्राह्मण थे। कत: पुराण ब्राह्मणों के दाथ क्या गया। परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक नये पुराणों की रचना होने जगी। यह भी समरख रखने की बात है कि पुराणों की उत्तरोत्तर वृद्धि नाना स्थानों में हुई। पुराण की इस उत्पत्ति ध्रीर उत्तरोत्तर वृद्धि की साची स्वय पुराण से मिजती है।

(ग) पुराण का विषय — आख्यानों, गाथाओं भीर कल्पवाक्यें को लेकर पुराण की सृष्टि हुई थी—इस बात को मन में रखते हुं। इस आद्विम पुराणों के विषय को सरजता से जान सकते हैं। सर्गश्च शतिसर्गश्च वंशी मन्वन्तराधि च। वंशानुचरितं चैव पुरागां पञ्चलक्यम्॥

यद रखोक वस्तुत: आदिम पुरास का विषय बताता है जब कि धार्मिक सिदान्त, तीर्थमाद्यास्य, अनेक-शास्ता-पत्र-युक्त धर्म जैसे अन्य अनेक विषय, पुरासों में सिम्मिलित नहीं हो पाये थे।

आजकत पुराणों का स्वरूप ऐतिहासिक कम श्रीर श्रीएदेशिक श्राधिक है। उनमें उपाख्यान हैं, विष्णु के दश अवतारों के वर्णन हैं, तथा देवताओं की पूजा के श्रीर पर्यों के मनाने एवं वर्तों के रखने के विषय में नियम हैं। उनका श्रामाण्य वेदों के शासाण्य की स्पर्धा करता है।

श्रनुलोमसृष्टि, प्रतिलोमसृष्टि, श्रृषिवशो, मन्बन्तरो श्रौर राजवंशो का वर्णन करना, यही पाँच बातें पुराणो का लस्तुण कही जाती हैं।

सूचना—यह बात ध्यान में रक्खी जा सकती है कि सर्ग, प्रति-सर्ग श्रीर मन्वन्तर प्रायः कल्पना के आश्रित हैं। हाँ, अन्य दो बातें— बंश श्रीर वंशानुचरित ऐतिहासिकता का वेप रखने के कारण कुछ महत्वपूर्ण हैं।

२. बाह्य रूप, भाषा श्रीर प्रतिपाद्य श्रर्थ की दृष्टि से पुराख, ऐतिहासिक महाकाव्य श्रीर कानून की पुस्तकें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। केवल इक्के दुक्के रलोक ही नहीं, प्रकर्ख शब्दशः ज्यो-के-त्यों उनमें एक-से पाए जाते हैं। प्रतिपाद्य श्रर्थ की दृष्टि से उनके बीच कोई दृढ विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती। भिन्न-भिन्न दृष्टियों से महाभारत को इम ऐतिहासिक महाकाव्य, कानून की पुस्तक या पुराख भी कह सकते हैं।

पुराण भागशः ऋष्यान्तिक ऋषेर भागशः ऐतिहासिक हैं। इस बारे में उनकी तुलना ईसाइयों के पुरास 'पैराडाइस लॉस्ट' में की जा सकती है।

पुराणों के रक्षोकों और प्रकाशों के लिए 'अति' 'ऋक्' 'मूक्त' जैसे शब्दों का व्यवहार होता है और बेद के समान वे भी ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा करते हैं। उनमें से कई अपने आपको 'तेद सम्मित' (बेद तुत्य ) भी कहते हैं। यह भी कहा गया है कि उनके अध्ययन से वेदाध्ययन के तुत्य, या उससे भी अधिक प्रयम की प्राप्ति होती है।

- (द) पुरार्धों में इनिहास—निम्मलिखित पुरार्थों में उन राजवंशों का वर्णन है जिन्होंने कक्षियुग में भारत में राज्य किया है—
- (१) मत्स्य, दायु और ब्रह्मगढ़—इन तीनों पुराणों के वर्णनों में अङ्ग समानता है। अन्त के हो तो आपस में इतने सिखते हैं कि वे युक्त ही अन्य के दो संस्करण प्रतीत होते हैं। मत्स्यपुराण में भी, उतनी नहों तो बहुत कुछ इन दोनों से मिलती जुलती हो वातें हैं। युसा मालूस होता है कि इन संस्करणों का आवार कोई एक पुराना अन्य था। पश प्रायः ऐतिहासिक महाकान्य की शैली के हैं, एक पंक्ति में प्रायः एक राजा का वर्णन है।
- (२) विष्णु और भगवत—डक्त तीनों की अपेका ये दोनों अधिक संखित है। विष्णु प्रायः गद्य में है। ऐसा मालूम होता है कि ये होनों संक्तिस संस्करण हैं!
- (३) गरुड्—यह बाद का प्रन्थ है और मागवत की श्रपेत्रा संचित है। इसमें पुरु, इच्चाकु श्रीर बृहद्रथ राजवंशों का वर्षन है। क्षत्रियों के विचारानुसार प्राचीन भारत की राजनैतिक श्रवस्था का पता जग जाता है।
- '8) भविष्य—इस में शाय: वंशों का विकृत वर्ण है। सथा, इसमें कहा गया है कि श्रेषेक पौरव नृप ने कम से कम एक सहस्र वर्ष तक राज्य किया। इसमें ईसा की १६ वीं शताब्दी तक की भविष्य वाशियों हैं।

हन पुराखों के वर्णन सुख्य करके भविष्य पुराख के असती बचिता के वर्णनों पर आश्रित हैं। ये वर्णन वे हैं जो नैमिपारण्य में सूत रोसहर्षण ने अपने पुत्र (सौति) को या ऋषियोंको सुनाए हैं स्पीर जिन में महाभारत के युद्ध से खेकर उत्कालीन राजाओं तरु का हास देने के बाद अविष्यत् के बारे में प्रश्न किया गया हैं।

इस प्रकार घटारह पुरायों में से केवल सात में वंश प्रौर वंशानुचरित पाए जाते हैं। घत. शेष पुराया सारत के राजनैतिक इतिहास की दृष्टि से किसी उपयोग के नहीं हैं।

पुराण अति मशंसित और अस्पुपेचित दोनों ही रहे। अब तक पह समका जाता था कि पुराणों की बाते विश्वसनीय नहीं हैं। किन्तु अब यह विश्वास वढ़ रहा है कि पुराणों में जितनी ऐतिहासिक वातें पाई जाती हैं, वे सब की सब ही अविश्वसनीय नहीं हैं। ढा॰ विन्सेंट हिमथ ने सन् १६०२ ई० में यह सिद्ध किया था कि मत्स्य पुराण में आन्ध्र राजाओं का जितना-जितना शासन-काल और उनके नामों का जो अम दिया है वह विद्कुल ठीक है। पुराणों में जिन परम्परानुगत बातों का उक्लेख है, चाहे वह कितने ही विकृत रूप में क्यों न हो, वे बाह्यणों के प्राचीन काल तक की पुरानी हैं। उनका बड़ा महत्त्व हसी बात में है कि उनसे वेद-बाह्य श्व-सम्बन्धी बाह्य शों की कित के सुकाबिल पर चित्रयों की परम्परानुगत रूढ़ियों का (Tradition) पता खगता हैं। चित्रय-रूढि इस जिए

१. वे ये हैं — श्राग्नि, कूमं, पद्म, मार्कपंडेय, बस्नवैवर्त, ब्रह्म, द्यामन, वराह, स्कन्द, शिव श्रीर लिङ्ग् । १८ पुराणों में सब मिलाकर चार लाख से श्राधिक रलोक हैं, उनमें से किसी एक में सात सहस्त हैं तो दूसरे में इक्यासी सहस्त रलोक हैं। विष्णुपुराण में, जिसे सब से श्राधिक सुरिवित समका बाता है, सात सहस्त से भी कम रलोक हैं।

२. ब्राह्मणो की उक्त रूटि के पच्च की त्रुटियाँ ये हैं---

<sup>(</sup>क) इस में केवला चार्मिक बातो का समावेश है, ऐतिहासिक प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं हो सकता।

महत्त्वपूर्ण है कि उससे हम च्रिय-हिंछ-कोगा से, प्राचीन भारत के तथा उसकी प्राचीन राजनीतिक दशा की मज़क के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं ।

प्राचीन राजवंश वर्णन पुराखों में दिष् राजवंश वर्णन में प्रश्येकराजा का वर्णन देने का प्रयत्न नहीं किया गया, उनमें केवल ग्रास्तीराजाओं का वर्णन है। ऐसा प्रश्तीत होता है कि ये वर्णन ब्राह्मणों की
(जिन्हें सांसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी) मौखिक रुदि के
द्वारा सुरचित नहीं रहे, किन्तु वे सुरचित रहे हैं राजाओं के भाऽ
कवियों के द्वारा। यदि ब्राह्मण लोग अपने प्रन्थों को प्रचर प्रत्यचर
किन्ठीक याद रख सकते थे; तो हमें यह विश्वास करने में कोई
कठिनता न होनी चाहिए कि पुराण रचक माटो ने भी पुराणों के
राजवंश वर्णनों को ठीक-ठीक याद रक्ला। प्राचीन वंशावली का याद
रखना भारत में गौरव की वस्तु खयाल की जाती रही है; प्रतः बहुतः
अधिक लोक-प्रिय होने के कारण हन वशाविलयों में अधिक ग्रवाी की

<sup>(</sup>ख) इस रूटि के जन्मदाता ब्राह्मणों में ऐतिहासिक बुद्धि का अप्रभाव था: श्रीर

<sup>(</sup>ग) वे एकान्त कुटियो में रहने के कारण सासारिक ज्ञान को ताला लगाए हुए थे।

उदाहरणार्थ, ब्राह्मण्-रूटि के अनुसार शुनःशेप की जो कथा है। उसमें अयोध्या नगर को गाँव बताया गया है।

१. भारत पर श्रायों की विजय में च्रित्रयों का बहुत बड़ा हाथ हैं यदि हम जानना चाहें कि उनका स्थान क्या था, और उन्हों ने कौन कीन से बड़े काम किये, तो हमें उनकी रुदियों का अध्ययन करना चाहिये। केवल पुराणों में दिए हुए वर्णान से ही हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार ऐल वश का उन सारे देशों पर प्रभुत्व या जिन्हें हम श्रायों के श्राधिकार में श्राए हुए कहते हैं। ब्राइण-साहित्य से हमें इस महान् रूप-परिवर्तन का कुछ पता नहीं लगता।

.सम्सावना नहीं है ।

मारत के प्राचीन राजवंशों का सम्बन्ध हो मूलकोतों से बताया जाता है—सूर्य धौर चन्द्र। धाशा है कि जद पुरागों को ऐतिहासिक प्रान्थ मानकर उनका ग्रधिक विवेचनात्मक पाठ किया जायगा सब हमें प्राचीन मारत के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बाते मालून होंगी। पुरागों में केवल पुरुष्यों, कोशल धौर मगध के राजाओं का ही विस्तृत वर्णन नहीं है प्रत्युत उनमें अवरकाजीन शिश्चनागों, नन्दों, शुंगों, करवों और भ्रान्धों का भी वर्णन है। इस प्रकार पुरागों का भारी उपयोग है।

[पुराणों के आधार पर पार्तिटर ने सिद्ध किया है कि आर्य लोग पश्चिम की ओर बदकर देशान्तरवासी हुए। इस प्रसङ्ग में यह सिद्धान्त बचा ही रोचक प्रतीत होता है। पौराणिक रूदि इलावर्त को, जो ऐलों (आपों) का मूल निवास-स्थान है, नाभि (भारत) के उत्तर में बतलाती है। यही दिशा है, उत्तर पश्चिम नहीं, जिसे आर्य खोग आज तक पवित्र मानते हैं। यह बिश्वास किया जाता है कि आर्य लोग सन् २७५० ई० पू० से पहले ही कभी हिमालय के बीच के प्रदेश से मारत में आए तथा मुद्धा १६०० ई० पू० के बास-पास भारत से उत्तर पश्चिम में गए। १५०० ई० पू० के बागज़-कोई के शिला-लेखों में भारतीय देवताओं के नाम आते हैं। ऋग्वेद् भारत में आए हुए आर्यों का शाचीनतम लिखित अन्ध माना जाता है और उस ऋग्वेद् का टीक-टीक सा काल विद्वानों ने बगभग २००० ई० पू० माना है। आजकल के प्रचलित आर्यों के पूर्व-गमन के चाद से इन बातों का टीक-टीक उत्तर नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्ध छोग १६०० ई० पू०

१. समय पाकर भूल चूक, परिवर्तन श्रवश्य हो गए होंगे, परंतु इसी श्राधार पर इस सम्बी रूदि को श्रावश्वास की दृष्टि से नहीं देख सकते । स्विय-रूदियों को हमें उनके श्रापने श्राधार पर जॉचना और परखना चाहिए।

के श्रास-पास सारत से जाते हुए सारतीय देवताओं को भी श्रपने साथ जेते गए। श्रुटवेद के एक मन्त्र (१०, ७४) में भारतीय सदियों के नाम मिलते हैं। उन नामों का क्रम इस पश्चिम-गमन के सिद्धा-तानुसार टीक वेडना है। पूर्व-गमन का वाद प्रपेक्षाकृत पुराना है, इसके सिवा इस बाद का पोपक श्रीर कोई प्रवल तर्क नहीं है। जब तक विरोध में पर्याप्त शुक्तियों न हों तब तक मारतीय रूदि को मिथ्या नहीं टहराया जा सकता। भारतीय रूदि को मिथ्या टहराने के जिए यह बताना होगा कि क्यों, केंसे आंर किस उद्देश्य की सिद्धि के खिए यह बड़ी गई थी।]

(ङ) काल—विद्वान् पुराशों का समय उनमें उपलब्ध होने वाली मह से नई स्वनाशों के अनुसार निश्चित करते हैं। लेकिन वे इस बात की प्रत्य: उपेला कर जाते हैं कि । कसी मकान या माहिस्यिक रचना का साल उसमें होने वाली नवीनतम यृद्धि के अनुसार निश्चित नहीं हो सकता। विरुप्तन ने नवीनतम यृद्धियों के ही आधार पर शहपुर या को, जिसे आदि पुराश भी कहते हैं, जिसमें पुरानी सामग्री प्रचुरता में पाई काली है, १३ वीं या १४ वीं अनाउदीका बतलाया है। १८ पुराशों ने अपने पुथक-पुथक् नाम कह प्राप्त किए, यह निश्चय नहीं है। यह सब कुछ होने पर भी, उन्हें शहरा ग्रन्थों के प्राचीन काल तक अवदी तरह पहुचाया जा सकता है। यह विश्वास नहीं हो सकता कि पुराशों का पुनिर्माण वेदों और शहराणों से थोड़ी-थोड़ी बाते लेकर उस समय दुआ होगा जिस समय किसी ने वेदों और शहराणों को ऐतिहासिक प्रन्थ मानने का स्वप्न भी नहीं देखा होगा।

१. इम में गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोम सचता परुष्ण्यः असिकन्या मरुदृष्ट्ये वितस्तयाचींकीये शृशुह्यासुपोमया ॥

२. 'कैम्ब्रिज हिस्टरी ब्रॉव् इण्डिया' के ब्रान्तर्गत ई॰ जे॰ राष्सन लिखित पुरा पों पर निमन्ध देखिए।

सब से प्राचीन ( श्रसकी ) पुराख क रचना के समय के विषय म अप्रोबिखित बार्ने स्थान में रखने योग्य हैं:—

- (१) बाग (६२० ईच) श्रयने हर्ष-वरित में वायु पुराण का
- घरबेस करता है। (२) ४७१ ई० तथा इसके आसपास के सूदान-पन्नों मे, महाभारत के बताए जाते हुए ज्यास के कुछ रखोक उद्गत हैं,
- किन्तु बस्तुतः वे श्लोक पद्म और भविष्यत् पुराण में णये जाते हैं। (३) मत्स्य, बायु, श्रीर ब्रह्माण्ड कहते हैं कि उन्होंने श्रपने वर्णन भ वष्यत् से खिए हैं; श्रीर उनके आभ्यन्तरिक साच्य से सिख होता है

कि भविष्यत् पुराणः ईसा की तृतीय शत!ब्दी के सध्य में विद्यमान था। मतस्य ने भविष्त् से जो कुछ भी लिया वह उक्त शताब्दी के छन्त से

पहले ही जिया और वायु तथा बद्धाएड ने चतुर्थ शताब्दी में लिया।

(४) आपस्तम्ब सूत्र (ई० पू० ३य शताब्दी से अविधिन नहीं,

किन्तु सम्भवतया दो शवाब्दी श्रीर पुराना ) 'भविष्यत् पुराण' को प्रमाण रूप से उद्धृत करता है। 'भविष्यत् पुराण' में भविष्यत् ( सामामी ) श्रार पुराण ( गत ) दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं, इससे प्रकट होता है कि नाम 'पुराण' केवल जातिवाचक के रूप में ही प्रयोग में श्राने खगा था। ऐसा प्रयोग प्रचलित होने में कम-से-कम दो सौ वर्ष श्रवश्य लगे होंगे, श्रतः पुराण कम से कम १ वीं शताब्द्दी ई० पू० के प्रारम्भिक-काल में या शायद श्रोर भी दो शताब्दी पूर्व, श्रवश्य विद्यमान रहे होंगे।

[( श्रापस्तम्ब में उत्तिक्ष) मविष्यत् नाम श्रीर ई० ३ व शताब्दी के भविष्य नाम का श्रम्तर स्मरण रखने योग्य है। हमें श्राजकत विकृत रूप में भविष्य पुराण हो शाप्त है।

(४) कौटिस्य ने श्रनेक स्थानों पर भवने अर्थ शास्त्र में पुनायों को अस्तृष्ट प्रमाण रूप से उद्भुत किया है।

(६) शाङ्कायन श्रीव सूत्र श्रीर श्राश्वतायन सूत्र पुराखों का उल्लेख करते हैं।

- (७) शतपथ ब्राह्मका में प्रतिदिन इतिहास पुराशा पड़ने का विधान ह
- (३) भिल-भिन्न पुराख परीचित से पहले की सब घटनाओं को 'भूत' तथा महाभारत के युद्ध (पार्जिटर के अनुसार ६४० ई० पू०) के १०६ वर्ष की सब घटनाओं को 'भविष्यत' कहने में एकमत हैं यह १०० वर्ष का काल सन्धि-काल है। इस काल के आस-पास सारी की सारी प्रचलित ऐतिहासिक जनश्रुतियाँ एक पुराण के रूप में संगृहीत हुई होंगी।
- (३) ऐतिहासिक महाकान्यों के समान पुराण भी साटों ने प्राचीन परम्पराप्राप्त लोकवादों के श्राधार पर ननाए थे। उन लोकवादों को अधर्य श्रेद में वाडमय का एक श्रक्त स्वीकार करके इतिहास-पुराण का साधारण (General) नाम दिया गया है। क्या खान्दोग्य उपनिषद् और अधा प्रारम्भिक बौद्ध-ग्रन्थ ( सुत्त निपात ) दोनों में ही वाङ्मय के इस श्रक्त को पंचम वेद कहा गया है; और श्राप्त तक यह पंचम वेद के ही रूप में स्वीकृत किया जाता है।

#### पुरागों के काल की अवर मीमा।

सच तो यह है कि भिन्न-भिन्न पुराख, जिस रूप में वे आज इमें प्राप्त हैं उस रूप में, भिन्त-भिन्त काल में उत्पन्न हुए हैं।

हमारे प्रयोजन की वस्तुतः सिद्धि करने वाले महत्वपूर्यं पुराशों के काल की भवर सीमा के विषय में निम्निलिखित बातें मनन करने योग्य हैं---

- (१) मत्स्य पुराण में आन्ध्रों के पतन (२३६ ई०) तक क और इसके बाद होने वाले किखकिल राजाओं का वर्णन मिलता है इस प्रकार ऐतिहासिक आस्याप ईसा की तृतीय शलाब्दी के खगमग मध्य तक पहुंच जाता है, इससे आगे नहीं बदवा।
- (२) विष्यु, वायु, ब्रह्माएड श्रीर मागवत पराया इस श्राख्यान के श्रीर श्रारी बढ़ाकर गुप्तों के श्रभ्युद्य तक के श्राते हैं। समुद्रगुप्त की

विजयों का तमिक भी उन्लेख नहीं मिलता। अतः यह ऐतिहासिक आज्यान अधिक से अधिक ३३० ई० तक बढ़ आता है। नगोंकि

वायु, ब्रह्माएड घोर मल्ब-पुरास भविष्य पुरास की श्रमकी सामग्री पर अवकम्बित हैं धत यह परिसाम निकतता है कि भविष्य पुरास

किसी न किसी रूप में ईसा को तृतीय शताब्दी के सन्त से पहले-पहले सबश्य बन सुका होगा। मरस्य ने इसमें तृतीय शताब्दी के चतुर्थ पाद में सामग्री प्राप्त की तथा वायु और ब्रह्मांगड ने चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भिक माग में, जबकि ये वर्णन प्रारम्भिक गुप्त राजाओं के दर्णनों को

श्चपने में भिलाकर पर्याप्त बद खुके थे। (३) कल्लियुग की बुराहयों के वर्णनों तथा ऐतिहासिक-ज्यौतिषिक

विशेष-विशेष वर्णनों से भी ऊपर दिये हुए परिणास की पुष्टि होती है।
(४) मूचप्रनथीय विशेषताएँ भी उक्त परिणास का समर्थन
करती हैं।

(४) विन्तामिण विनायक वैच ने वायुपुराण गत वच्यमाण रक्षीक की श्रोर ध्यान खींचा है :—

> श्रमुगंगं प्रयागं च साकेतं सगधांस्वथा। एताञ्जनपदान् सर्वान् भोष्यन्ते गुप्तवंशजाः॥

यह रखोक उस श्रवस्था का परामर्श करता है, उब ४०० ई० के बाद गुप्त शक्ति का श्रम्त हुआ।

(६) विष्णु पुराणा निश्चय ही वायु के बाद का है क्यों कि इसमें वर्णन श्रीर भी आगे वढ़ गथा है। यह किलाकिल के यवन राजाओं का वर्णन करता है जो आन्ध्र देश में मानी स्वीर ६ वीं शताब्दी में राज्य करते थे। इससे प्रकट होता है कि कम से कम इस शताब्दी तक पुराणों में प्रचेप होते रहे।

विस्तृत युक्तियों के लिए पार्जिटर की 'कलियुग के राजवंश' पुस्तक देखिये ।

đ

(७) चिन्तामिश विनायक देश ने भागवत पुराश का काल निश्चयं करते हुए विस्तार से विचार किया है और वे इस परिशाम पर पहुंचे हैं कि यह शंकर (६ वीं शताब्दी) के पश्चात् का भीर गीत गीविन्द के रचियता जयदेव (११६४ ई०) से पूर्व का है और हम प्रकार बहुत करके १० वीं शताब्दी में बना है। यह पुराश महः पुराशों से श्रिक सर्विषय है। इस का श्रुवाद भारत की प्रायः सभी आधुनिक भाषाओं में हो शुका है।

१. भागवत में बुद्ध की विष्णु का एक अवसार कहा गया है और शंकर बुद्ध का विरोधी था। र भागवत में राघा का नाम बिल्कुला नहीं अप्राता, और गीत गोविन्द तो आश्रित ही राघा के कृष्ण विषयक प्रेम पर है। यदि भागवत जयदेव के पश्चात् का होता तो इसमें राधा का नीम अवश्य आता।

# चोथा अध्याय

#### भास

(१२) लंस्कृत साहित्य भें भास का स्थान

थोड़े समय पूर्व तक संस्कृतानुरागियों को मास के नाम के सिवा उसके विषय में और कुछ भी भाजूम नहीं था। काखिदास ने अपने नाटक माछविकागिनमित्र में उसका नाम आदर के साथ खिया है। कुछ अन्य संस्कृत-कृतिकारों ने भी उसका नाम देकर उसे प्रतिष्ठित पर पर आरूढ़ किया है। राजशेखर कहता है:---

भानो रामिकसोमिकौ वररुचि: श्रीसाहसाङ्गःकविर्मेगठो भारविकािकदासतरखाः स्कन्धः सुबन्धुश्च यः,
दग्डी बाग्मदिवाकरौ गग्मपतिः कान्तश्च रत्नाकरः,
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेऽिय ते।।
प्रसन्नराध्व की प्रस्तावना में कहा गया है:—
यस्याश्चकोरश्चिकुरिनकरः कर्णपूरो मयूरः,
मासो हासः कविकुत्वगुरुः कािबदासो विकासः।
हपी हपी हद्यवसतिः पञ्चवाग्मस्तु वाग्मः,
केषां नेषा कथ्य कविता कािमनी कीनुकाय।।

सुमाधित-कोषों में वस्तुतः कुछ, बहुत ही बिबित पद्य भास के निम से दिए हुए मिनते हैं। सुमाधितावली में से दो नीचे दिए ने जाते हैं:—

याजा च साऽविदितपञ्चसस्यपञ्चा तन्वी च सा स्तनभरोपचिताङ्ग्यष्टिः । बडजां समुद्बहति सा सुग्नावसाने हा काऽपि सा, किमिन किं कथयामि तस्याः ? दुःखार्वे मयि दुःखिता भन्नति या हृष्टे भहृष्टा तथा दीने दैन्यमुपैति रोषपरुषे पथ्यं वची भाषते । कालं नेत्ति, कथाः करोति निपुणा, स्तसंस्तने रज्यति । भाषां मन्त्रिवरः सखा परिजनः सैका बहुत्वं गता ।

कोई दस रक्कोक चौर हैं जो सास के कहे जाते हैं और जो गरङ्गचर-पद्धति, सदुक्तिकर्णामृत चौर सृक्तिमुक्तावर्जी में चाए हैं। हन इचर डघर के उद्धरणों के सिवा मास के बारे में और कुछ । स्मूम नहीं था। जब पं० गण्पति शास्त्री ने १६१२ ई० में तेरह गटकों का पता जगाया तब भास के बारे में बहुत कुछ मालूब हुआ। तेरह नाटक त्रिवेन्द्रम पुस्तकमास्त्रा के जन्तर्गत प्रकाशित हो चुके हैं।

ो॰ कीथ, जैकोबी, स्टेनकोनो, खैकाटे, विंटरनिट्ज़ द्यादि जैसे विद्वानी इन तरह के तरह नाटकों को भास की रचना बताया है<sup>ए</sup>। वस्तुतः

१ मिलाइये Wordsworth:

A perfect woman nobly planned.

To warm, to comfort and command,'

फिर मिलाइये Pope

Thou wert my guide, philosopher and friend.

२ इन तेरह नाटकों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है:-

- (क) उदयन की कथा वाले —प्रतिज्ञायीगन्धरायण, स्वप्नवासवदराम्।
- (ख) महाभारत पर आश्रित—ऊरुभंग ( संस्कृत में अनेला दुःखाः ।टक ), बालचरित, दूतघटोत्कच, दूतवाक्य, कर्णभार, मध्यमव्यायोग सक्रात्र।
  - (ग) रामायगा पर अवलम्बित-अप्रभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक
  - (घ) कश्यनामूलक अविमारक और चारदत्त ।

इस विचार के जनमदाता स्वयं पं गरापित शास्त्री ही थे। साटक अपने गुर्गों के कारण वस्तुतः इस सम्मान के अधिक्षारी हैं जो उन्हें दिया जा रहा है। बानेंट और सिजवन जेवी जैसे अन्वेपक कक्त विचार से सहमत नहीं हैं, अतः हम इस बात को ज़रा विस्तारपूर्वक कहेंगे। प्रश्न यह है—"ये तेरह के तेरह नाटक किसी एक ही के बनाए हुए हैं या हनके रचियता अनेक व्यक्ति हैं"? और यदि उनका रचियता एक ही व्यक्ति है, तो वह कीन है"?

(१३) क्या इन नाटकों का रचियता एक ही व्यक्ति है ?

विद्वान् इस बात में प्रायः सहमत हैं कि इन सब नाटकों का कर्ता एक ही व्यक्ति है। इस तर्क की पुष्टि के लिए निम्नलिखित हेनु दिए जाते हैं:—

- (१) एक आश्वर्षजनक विशेषता रंगमंच सम्बन्धी संकेत-वाक्य 'नान्यन्ते तत: प्रविशाति स्त्रधार:' है। संस्कृत के दूसरे नाटकों में यह संकेत-वाक्य आशीर्वादात्मक पद्य या पर्धों के याद आता है।
- (२) इन नाटकों में इस प्रसिद्ध पारिमाधिक शब्द के लिए अप्रसिद्ध पारिमाधिक शब्द का प्रयोग पाते हैं। यथा, प्रस्तावना के लिए स्थापना शब्द आया है। यद्यपि कुछ एक दूसरे नाटककारों के नाटकों में भी इस प्रकार के पारिभाधिक शब्द वेसे जाते हैं, तथापि ये तेरह नाटक अन्य नाटकों की कद्या में नहीं रक्से जा सकते। इनकी अपनी एक प्रथक् हो अंगी है, क्योंकि इनमें 'प्रशेचना' का अभाव है अर्थात् उनमें न प्रन्य का नाम दिया गया है और न प्रन्यकार का।
- (३) कम से कम चार चाटकों की नान्दी में मुद्दा श्रवद्वार है श्रथति नान्दी में नाटक के मुख्य-मुख्य पात्रों के नाम श्रा गए हैं।

१ यह विशेषता इन नाटको मे भी देखी जाती है—शक्तिभद्र का श्राधर्य-चूड़ामणि, नृप महेन्द्रविक्रमवर्मी का मचविलास (ई० की ७ वीं शताब्दी), चार भागा, श्रोर दो नाटक।

६७

(४) ये नाटक अनेक प्रकार से अन्योन्य सम्बन्ध रक्षते हैं :--

(क) स्वप्तवासवदत्त, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण का ऐसा ही उत्तरखर्ड है जैसा कि भवभूति का उत्तररामचरित उसके महावीरचरित का है। दोनों में पात्र भी वही हैं। दोनों की शैली, (वचन-विन्यास, भीर चरित्र-चित्रण) भी बहुत करके एक जैसी है। इतना ही नहीं, स्वप्न-

(का) अविमारक (१ म अंक) में राजा अपनी कन्या के लिए योग्य वर जुनने की चिन्ता में अस्त है, प्रतिज्ञायौगन्धरायया में भी महासेन अपनी पुत्री वासवदत्ता के लिए योग्य — कुलीन एवं वीर— वर के जुनने की चिन्ता कर रहा है। इन दोनों दरयों में बड़ी समानता पाई जाती है।

वासवदत्त में प्रतिज्ञा यौगन्धरायण के कुछ उद्देश भी हैं।

(ग) बाल चरित में तिसरे श्रंक का १ म दश्य (गोपास-दश्य) शाय वैसा दी है जैसा पञ्चरात्र में २ य श्रंक का १ म दश्य।

(घ) कुछ वाक्य श्राभिष्क श्रीर स्वमवासवदत्त दोनों में द्यों के खों आए हैं। (यथा; किं वच्यतीति इद्यं परिशक्कितं में) इसी प्रकार कुछ वाक्य बालचरित श्रीर चारुदत्त में भी एक जैसे हैं। श्रभिषेक में वाली के श्रन्तिम शब्द वहीं हैं जो अरुभक्क में दुर्शीधन के हैं।

(४) इन नाटकों में एक जैसी कविकरपनाएँ (काम्यासंकृतियाँ) पाई जाती हैं। यथा;

(क) श्रविमारक, चारुद्त और दूरुवाक्य में बाद्बों में चयमर में धमक कर छिपआने वाकी विजली की उपमा मिखती है।

(स्त) प्रतिमा, बाह्यचरित, दूतवाक्य, मध्यमन्यायोग श्रीर प्रतिक्रा

(स्त) प्रातमा, बालचारत, दूतवाक्य, मध्यमन्यायाग स्वार प्रातः यौगन्धरायण में राहु के मुख में पहे चन्द्रमा की उपमा दी गई है।

(ग) बालचरित, दूतवाक्य, श्रीअप क श्रीर प्रतिज्ञा धौगन्धरायण में शक्तिशःखी पुरुष ( यथा, श्रीकृष्ण ), की तुम्रका मन्दर पर्यंत से की गई है।

- (भ) कार्तिकेय के क्रीज़ पर्यंत पर आरोह स करने के पराक्रमों का वर्णन बहुचा श्राया है।
- (ङ) दो प्रतिपक्तियों में से ऋधिक बजाशाकी की उपमा सिंह से स्रीर हूंसरे की द्वारी से बार बार दी गई है।
- (च) रात्रु के कोध की उपमा के खिए प्रायः दूर देश तक फैंबी हुई अग्नि को जुना गया है।
- (व्) उच्चध्वनी का साहस्य प्रवयकाळीन समुद्र गर्जन से दिखळाया गया है। उदाहरसार्थ :---

शङ्कुध्वनिः प्रतयसागरघोषतुस्यः ।

(क्यांभार)

यस्य स्वनं प्रवायसागर्थोषत्त्वम् ।

( दूतवाक्य )

- (६) इन नाटकों में कुछ विचारों की आवृत्ति पाई जाती है। उदाहरणार्थ:—
  - (क) शपामि सत्येन भयं न जाने।

( मध्यम-ध्यायोग )

किनेतद्भी ! भयं नाम भवतोऽश्व मया श्रुतम्। (बाबचरितः)

- (स) 'श्रथवा सर्वमक्ष्याः । भवति सुरूपाणाम्' अनेक नाटकों में श्राया है ।
- (ग) 'बीर का बाहु ही सच्चा शक्त्र है', यह विचार कई शटकों में प्रकट किया गया है। ऐसे ही और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं।
- (७) इन नाटकों में प्रयुक्त शब्द-मरखार (Vocabulary) तथा मनोभावप्रकाशन प्रकार (Expression) प्राय: एक जैसे पाए

र मिलाइये, कालिदासकृत शकुन्तला (११८),
 किमिव हि मधुराग्यां मगडनं नाकृतीनाम् ।

जाते हैं। उदाहरणार्थं प्रथम के किए यचनिका शब्द का प्रयोग श्रौर द्वितोय के किए 'श्रहो शब्दस्या खु इस्सरा' देखिये।

- (द) इन नाटकों में इम कुछ नाटकीय रचना-तियसों तथा नाटकीय परिस्थितियों की पुनरावृत्ति पाते हैं । उदाहरणार्थं; स्वमवासत्रदत्त के खुटे अङ्क की अंभिषे क के तीसरे अङ्क से तुक्रना करों।
- (६) प्राय: इ: नाटकों से एक सरता हुआ आदमी 'आपस्वावत्' कहकर पानी माँगता है।
  - (१०) इन नाटकों में मृत्यु समय के करुवा दश्य प्रायः समान हैं।
- (११) इन सब की एक भारी विशेषता यह है कि सभी में भूमिका छोटी-कोटी हैं।
- (१२) इन नाटकों में गौख पात्रों तक के नामों की श्रावृत्ति पाई जाती है। उदाहरवार्थ; विजया, द्वारपाविका श्रीर बादरायण, कम्बुकी हैं, तथा गोपाबों के नाम वृष्भदत्त एवं कुम्भदत्त हैं।
- (१३) एक भीर भेदक विशेषता यह है कि माता के नाम का स्ववहार ब्रहुआ किया गया है। ज़ैसे, यात्वीमातः, शौरसेनीमातः, सुमित्रामातः।
- (५४) पाशिनी-स्थाकरका के नियमों से इटकर चलने की बाद साधारण है। यथा.

आपृत्त्व् का प्रयोग परस्मेपद में किया गया है और राज शब्द समाक्ष में आया है (देखिये, काशिराज्ञे, सर्वराज्ञः इस्यादि)।

(१४) 'इमामपि महीं कृत्स्मां सम्बक्षिदः प्रशास्तु नः' यह सस्तः---चानम इम कई अध्यों में भाषा है।

इन कतिपय देतु श्रों से एवं विरोधी युक्तियों के श्रमाय में यह श्रमुमान करना स्वामायिक है कि इन सब नाटकों का कर्ता एक ही स्वक्ति है। ओ इन्हें भास की रचना नहीं मानते, यह तो उन्हें भी सानना पढ़ेमा ही कि ये सब किसी एक ही की रचना है।

### (१४) तब इनका रचियता कौन है ?

श्री हर्ष (६०६-६४=) के दश्वारी कवि बाखसह ने श्रक् हर्ष चरित के द्रपोद्वात् े के एक पद्य में सास के नाटकों का उन्हों स किय है। वह पद्य यह है:--

सुत्रधारकृतारम्भैर्नाटकैर्बहुमुनिकैः। सपताकैर्यशोक्षेमे भासोदेवकुलैन्दि ॥

भास के नाटकों के सुत्रधार-क्रतारम्भेः र, बहुमूर्मिकः श्रीर सपताकैः र ये तीनों विशेषण इन नाटकों के सम्बन्ध में ठीक हैं।

राज शेखर (६वीं शताब्दी) ने 'भासनाटक चक्र' का उन्नेख किया है भौर कहा है कि स्वस्वासवदत्त सम्मिपरीचा " में पूरा उत्तरा था। देखिये, स्वस्वासवदत्तस्य दाहकोऽभूख पावकः

इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि इन नाटकों का रचयिता भास था। किन्तु इस अनुमान के विरोधी विद्वान् राजशेखर के निम्न जिखित रबोक को मस्तुत करते हैं:—

कारणं तु कवित्वस्य न सम्पन्नकुलीनता। भावकोऽपि हि यदासः कवीनामग्रिमोऽभवत्॥ आदौ भासेन रचिता नाटिका प्रियद्शिका। तस्य रत्नावजी नूनं रत्नमाजेव राजते॥

भागानन्दं समाजोक्य यस्य श्रीद्धं विक्रमः॥

<sup>1.</sup> यह उपोट्घान ऐतिहासिक तथा काल-निर्धापिणी दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। इसमे नामोल्लेख किए हुए ग्रन्थों के गुण जानने के लिये भी यह बड़े काम का है। २ सूत्रधार से प्रारम्भ होने वाले। ३ बहुत से पात्रों वाले। कालिदास के शकुन्तला नाटक में २३ और विक्रमोर्वशीय में १८ पात्र हैं। किन्तु इन नाटको में से बल्येक मे त्रीसतन लगभग ३० पात्र हैं। ४ भिन्न-भिन्न नाटको में भिन्न-भिन्न कथानक से युक्त। कालिदास के नाटको का विषय ग्रायः एक ही है। ४ कठिन श्रीलोचना।

इन रकोकों द्वारा यही सिद्ध होता है कि या तो राजशेखर को भूब बगी है या दो अस हुए हैं जिनमें से एक काबिदास से पूर्व हुआ और दूसरा काबिदास के पश्चात्।

ऐसा मानने पर कहा जानेगा कि स्वप्तवासवदत्त का रचयिता वह
मास है जो कालिदास के परचात् हुआ। इस अर्थ-ग्रहण के अनुसार उक्त
रखोक में आए हुए धावक पर का अर्थ होगा 'घोवी' और मास का ताल्य्य होगा व्यक्ति विशेष। किन्तु ऐसा तभी मामा जा सकता है जब इस भारतीय खोकवाद को, जो केवल खोक वाद ही नहीं है प्रस्तुत जिसका समर्थन कई संस्कृत लेखक भी करते हैं, स्वीकार न करें कि घावक ने उपयुक्ति तीन नाटकों (प्रियद्शिका, रलावजी और नागानन्द ) की रचना की थी और पारितोषिक रूप में तत्कालीन शासक नृप श्रीहर्ष से वियुक्तवन प्राप्त किया था। उक्त रखोकों का यथार्थ अर्थ लेने पर नो यह मानना पड़ता है कि घावक किया वा सकता नाम है मास (प्रकाशमान, सुप्रधित, यशस्वी ) उसके विशेषण हैं। अतः राजशेकर ने जो लिखा है ठीक है।

यह भी कहा जाता है । कि कई प्राचीन संस्कृत किन जिसका उन्ने ख करते हैं और राजरोखर ने जिसकी इस प्रकार प्रशंसा की है वह स्वप्रवासम्बद्त्त नाटक प्राजकत का उपलभ्यमान स्वप्रवासनद्त्त नाटक नहीं हो सकता। भास के नाम से प्रचलित इन तेरह नाटकों का रचयिता कोई अप्रसिद्ध दिच्च भारतीय किन है जो अनी राताब्दी में हुआ होगा। यो छिलवेन केनी ने रामचन्द्र गुणचन्द्र के नाट्यद्वंण नामक प्रन्थ में से एक पथं प्रस्तुत किया है जो आजकत के स्वप्रवासनद्त्त में नहीं मिलता। पद्म महीं मिलता यह ठीक है, किन्तु इस पद्म का भाव उपलभ्यमान

१, देखिये, "मण्डारकर इंस्टीच्यूट जर्नल" (१६२५—-२६) में देवघर का लेख।

२. बार्नेट भी इस विचार से सहमत है।

पदाकान्तानि पुष्पाणि सोष्मं चेदं शिलासनम् ।
 नूने काचिदिहासीना मा हष्ट्वा सहसा गता ॥

स्वमवासवद्त्त में अवश्य आया हुआ है, इससे निषेष वहीं हो सकता। इस विशेषी युक्ति द्वारा अधिक से अधिक यही सिद्ध हो सकता है कि स्वमवासवद्त्त के जाना संस्करण हैं। इसके द्वारा वर्तमान स्वमवासवद्त्त के असदी होने का खरडन कदापि नहीं हो सकता। ऐसा उदाहरण कांजिदास का माजविकांक्षिमत्र नाटक भी उपस्थित करता है। स्वमवासवद्त्त के नाना संस्करण थे, इस बात का समर्थन श्रीभोजदेव के श्रांगारप्रकाश के साच्य से भी होता है, क्योंकि श्रांगारप्रकाश का उद्दुत प्रकरण स्वमवासवद्त्त के १म अंक का सार है।

शारदा तनय (१२वीं शतान्दी) के भाव प्रकाश में स्वप्नवासवद्त्त से एक श्लोक विद्युत हैं श्लोर वह श्लोक श्लाकक के स्वप्नवासवद्त्त में पाया जाता है। इससे भी सिद्ध होता है कि यही स्वप्नवासवद्त्त मास का श्रमकी स्वप्नवासवद्त्त है। इस सब का सार यही है कि इन सब तरह नाटकों का रचयिता मास ही था।

#### (१५) भास के और प्रन्थ

सुसाचित-कोशों में भास के नाम से दिए हुए पद्य हुन नाटकों में नहीं भावते। अतः सम्भव है कि भास ने कुछ और भी नाटक जिले हों और कदाचित कुछ फुटकर कविता भी की हो (जिसके संग्रह का नाम विक्युधर्म हो) तथा अर्जकारमास्त्र का भी कोई मन्य जिला हो। सध्यकादीन संस्कृत साहित्य के आधार पर यही अनुमान होता है।

सहस्किति भास का एक और नाटक 'यज्ञफलम्' ( अथवा यज्ञ भाटकम् ) राजनैय जीवराम काविदास शास्त्री को मिला है। इस भाटक की कथा बातमीकीय रामायण के बालकायड से की गई है और यह सम्बद् १११७ में गोंडल ( काठियावाड़ ) से प्रकाशित हुआ है। इसकी दो हस्तविखित प्रतियां देवनागरी अवरों में प्राप्त हुई हैं।

चिरप्रसुप्तः कामी मे वीस्था प्रतिबोधितः।
 ता द देवीं न पश्यामि यस्या घोषवती श्रिया ॥

एक के अन्त में जिला है:—''इति यझनाटकं समाप्तं विक्रमार्कं सम्बद्ध १७२७ आश्विन कृष्ण पत्ते द्वितीयार्था भौभवासरे जिल्लितं स्वामी सुद्धानम्द तीर्थं "। दूसरी प्रति के अन्त में जिला है, ''इति यझक तं संपूर्णें विक्रमीय संवस्तर १८१६ मासानामुत्तमे पीप मासे सिते पत्ते पूर्णिमार्था गुरुवासरे जिल्लितं देवपसाद शर्मणा हस्तिनापुर जिवासी।''

भाटक के आभ्यन्ति सिक्ष्य से प्रतीत होता है, कि इसका पूरा नाम 'यज्ञफलं' और सिक्ष्य नाम 'यज्ञनाटकं' है। जैसा कि स्वप्नवासवद्त्रम् के अन्त में भी 'इति स्वप्ननाटकम बिलतम्' ही देखने को मिलता है। नाटक का आरंभ 'नान्त्रमते ततः प्रविशति सूत्रभारः' से होता है। 'प्रस्तावना' के स्थान पर 'स्थावना' शब्द का प्रयोग किया गया है। सास के अन्य नाटकों की मान्ति इस की स्थापना भी सिक्ष्य है और उसमें किव के तथा नाटक के नाम का अभान है। मरत वाक्य इस प्रकार है:—

रचन्तु वर्णा धर्मं स्वं, प्रजाः स्युरज्ञपण्तुताः। स्वं राजसिंह पृथ्वी सागरान्तां प्रशाधि च॥

भास के अन्य नाटकों की भानित इस में भी पात्रों का बाहुक्य है। इस की अति प्राचीन भाषा, इस की वस्तु कश्पना, इस की शिक्षी, और इसके रस, भाव, अलंकार और नाटयांगों को मनोहरता निस्सन्देह इसे भास की ही कृति प्रमाणित करते हैं। सम्भव है कि भासा के अन्य प्रन्थ भी इसी मकार बीरे २ प्रकाश में साजायें।

### (१६) भात की शैली

मास के आव्य का विशिष्ट गुण यह है कि उसकी मादा प्राञ्जल और सुष्ठु है। इसमे मानों का बदेक, जाय का मञ्जरसंगीत और ऊंची उदान साने वाकी निर्मेस कल्पना है। कविकुत्रपुरु कास्त्रिदास प्रकृति के कवि और रशक्तिका में प्रमाश्च साने जाते हैं, किन्द्र मानवीय मनोश्चितियों की ज्याख्या में भास कदाचित उनसे भी बद जाता है। उसके नाटकों के विषय विविध हैं, तथा उनका कथानक सदा रोचक एवं सरख है। वह केवल कित भाषा जिस्तने में ही उस कोटि का सिद्धहस्त नहीं है, श्रिपतु नाटकीय घटनानुरूप यथार्थ परिस्थित पैदा कर देने में भी। उसकी शैली की एक और विशेषता यह है कि वह एक श्लोक के कई हुकड़े कर खेता है और प्रत्येक हुकड़े का बक्ता पृथक् पृथक् पात्र होता है। यह रीति मनोविनोदक उत्तर-प्रयुक्तर के तथा खोलस्वी बार्लालाप के बहुत अनुरूप हैं?। गद्य-पद्य दोनां में कित श्रपने आपको कान्य-पद्ध ति का श्राचार्य सिद्ध करता है। आलद्धारिकों के मतानुसार भास वैदर्भी रीति? का कित है।

भास की कविता में रखोक छन्द का शधारय है। यह बात बहुत कुछ शाचीमता की बोधक है। भास की श्रीकी की एक और विशेषता यह है कि वह पाणिनि के नियमों का उल्लखन कर जाता है (जैसा पहले कहा जा चुका है।) यह बात भी उसके शाक्काजीन होने की सुषक है।

(१७) काल'

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भास के खिए भिन्न-भिन्न काळ निश्चित किए हैं। कौटित्य के श्वर्थशास्त्र में प्रतिज्ञायीगन्धरायया में से रजीक अ भाषा है। इसी के भाधार पर पं० गणपति शास्त्री ने भास की है० पू०

श्चर्यं-व्यक्तिरुदारत्वेमोजःकान्तिसमाघयः ॥ ( काव्यादर्शे १, ४१ )

[दएडी इस बारे में भरत का श्रनुयायी है।] ३. नवं शरावं सिललस्य पूर्णं सुसस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्। तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्, यो भृतृ पिएडस्य कृते न युष्येत॥

इसी अभिक्षि के लिये विशाखद्त का मुद्राराच्स देखिये।
 दराडी के अनुसार वैदर्भीरीति में निम्नलिखित दस गुगा पाए जाते हैं;

श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यः सुकुमारता।

चतुर्थं शताब्दी का माना है। इस युक्ति में यह अनुमान कर लिया गया है कि अर्थशास्त्र ई० ए० चौथी शताब्दी में लिखा गया था, किन्तु आज हमें इतिहास का जो ज्ञान प्राप्त है, उसके अनुसाग हम उक्त विचार कोनिश्चय के साथ ठीक नहीं कह सकते। पं० रामावतार ने भास को ईसा की दशवीं शताब्दी में रक्ता है। उनका विचार है कि भास का चारुद्त नाटक सूद्रक के मुख्कुकटिक का भहा संचेप हैं। ये नाटक

(ख) 'श्रासत्पुरुषसेवेब' की उपमा प्रसङ्गानुसार मृच्छकटिक में बहुत श्राधिक ठीक बैठती है, चारुदत्त में यह केवल एक श्रालंकारिक तुच्छ पदार्थ प्रतीत होता है।

(ग) आम्यन्तिरिक साद्य से ज्ञात होता है कि चारुदत्त अविस्तर है स्रोर सारी अवस्था तभी विस्पष्ट होती है बन हम सुन्छकटिक को हाथ में उठाते हैं। "

२. नृञ्छुकटिक श्रीर चारुदत्त में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हैं कि दोनों का स्वतन्त्र उद्भव श्रसंभव प्रतीत होता है। उन्हें देखकर श्रमुमान करना पड़ता है कि या तो उनमें से कोई एक दूसरे के श्राधार पर खिला गया है या दोनों किसी तीसरे अन्य पर श्रवलम्बित हैं। पहले पश्च में भी दो मत हैं — या तो चारुदत्त (जो सर्वसम्मित से चारो श्रांकों में एक श्रपूर्ण नाठक हे) श्रिभिनय के प्रयोजन से भृच्छुकटिक का संचे प है, या मृच्छुकटिक चारुदत्त का अमपूर्ण समुपद्धंहित रूप है। इन दोनों विचारों में से भी प्रथम विचार के समर्थन में निम्नखिलित युक्तियाँ दी जाती हैं:—

<sup>(</sup>क) वामन और अभिनवगुष्त जैसे प्रारम्भिक आलंकारिक चारदस्त की अपेद्धा मृच्छुकद्दिक से अविक परिचित थे। वामन का पाट 'यूर्त हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्' मृच्छुकदिक में आता है। श्रेष के प्रसंग में वामन लिखता है कि यह शूद्रक तथा अन्य लेखको के प्रन्थों में बहुत पाया जाता है।

मत्तिविज्ञास के साथ भिज्ञते-जुत्तते हैं, इस आधार पर छा। बार्नेट ने इन्हें ७ वीं शताब्दी के वताया है। डा॰ विंटरनिट्झ और स्टेन कोनो ने इन नाटकों को ईसा की दूसरी और चीथी शताब्दी के

ये युक्तियाँ प्रवल होने पर भी पूर्ण साधक नहीं हैं। इस मत में निम्निलिखित बाता का सम/धान नहीं होता :—

(अ) चारुरत में ऐसे प्रकरण हैं जो मुच्छकटिक मे नहीं हैं।

(श्रा) चास्दत्त में उच्जैन के राजनैतिक बिष्ठन का उल्लेख नहीं है। यदि चास्दत्त मृच्छुफटिक से बाद में बना होता, तो इसमें इस महत्वपूर्य विप्लव का उल्लेख श्रवश्य होता।

दोनों नाटकों के वैषम्य के आधार पर भी कुछ परिणाम निकालने का प्रयत्न किया गया है। वैषम्य की कुछ मुख्य बातें ये हैं:—पारिशाधिक शब्द, प्राकृतमाषाएँ, पद्यरचना और नाटकीय घटना।

पारिभाषिक शब्द — इस बारे में मुख्य दो शब्द ये हैं — (१) चारुद्त की दोने। इस्तलिखित प्रतियों मे सुप्रिस्द नान्दी का अभाव है। (२) स्थापना में नाटककार का नाम नहीं दिया गया है। मृच्छुकटिक की अस्तावना में नान्दी भी है और नाटककार का नाम भी। परन्तु यह युक्ति किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा सकती।

शक्त नापाएँ — प्राञ्चतो का उलनात्मक श्रध्ययन भी कुछ मिश्चय नहीं करा सकता, विशेष करके इस अवस्था में जब कि इम जानते हैं कि चारदत्त दिल्ला भारत का इस्तिलिखित प्रन्य है, अतः स्वभावतः उसमें पुराने शब्द सुरिक्षित रह गए हैं। अतः इस युक्ति पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता नहीं।

पद्यर बना--दोनों नाटको के पद्यों के तुलनात्मक श्राध्ययन से विदित होता हैं कि जहाँ जहाँ पाठगत भेद हैं वहाँ वहाँ मृच्छकटिक के पाठ अधिक श्रच्छे हैं। कुछ उदाहरण देखिये: -

(क) चारुदत्त में-यथान्धकारादिव दीपदर्शनम् (यथा श्रीर इव की पुनरुक्ति ) मृच्छकटिक में-धनान्धकारादिव दीपदर्शनम् । ीच का ठहराया है। उनके ऐसा मानने का कारण यह है कि इनकी श्राकृत भाषा अश्ववोध और कालिदास की श्राकृत भाषाओं के मध्य में बीते काल की आषा प्रतीत होती है। किन्तु जैसा कहीं और कहा जा खुका है शक्तों के आधार पर निकाला हुआ कोई सिद्धान्त सच्चा सेद्धान्त नहीं हो सकता; कारण कि भास के नाटक दिएण भारत में और अश्ववोध के नाटक मध्य एशिया में मिले हैं। इन नाटकों के आध्यनतिक साच्य से जो बातें मालूम हो सकती हैं वे ये हैं:—

मृच्छकरिक में-यो याति नरो.....

मृच्छकटिक में — कामिनी गण्डपाण्डु (परिष्कृत ग्रीर रस सिद्धान्ता तुकूल )। ग्रीर भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे अनुमान होता है कि मृच्छकटिक चारुटन के बाद में बना होगा, अन्यया चारुदत्त के दुष्ट पाठों के लिए क्या उत्तर हो सकता है।

नाटकीय घटना—उपरुंक्त विचार का समर्थन नाटकीय घटना सम्बन्धी मेद से भी होता हैं। मृच्छुकटिक का कथानक कहीं ऋषिक की शलपूर्ण है। विशेष स्मरणीय बात यह है कि चारुदत्त नाटक के कई दोष मृच्छुकटिक में सुधार दिए गए हैं। यथा; चारुदत्त में पष्टी की सम्ध्या में देर से चंद्रमा के निकत्तने का उल्लेख करके दो दिन बाद चंद्रमा को आधी रात में छिपा बताया गया है। इस भूल को मृच्छु-कटिक में सुधार दिया गया है। यह कीन विश्वास करेगा कि अभिनय के लिए सन्ते प करते हुए एक सही प्राकृतिक घटना को गुलत बनाकर ले लिया गया होगा।

श्रतः मिद्धान्त यही निकलता है कि मृच्छकटिक चारुदस का समुप-

<sup>(</sup>ख) चारुदत्त में—यो याति दशा दरिद्रताम् (दो भाववाचक संज्ञाएँ एक दूसरे के विशेषणा के रूप में )

<sup>(</sup>ग) चारदत्त में - क्लिन्नखर्जू र पायडु (चन्द्रमा की उपमा के तौर पर उद्भुत पूर्वतया श्रक्तिम श्रौर में।लिक )

- (१) मरत बाक्य श्रपनी प्राराम्भक श्रवस्था में है ।
- (२) 'यवनिका' शब्द पर्दे ( Curtain ) के जिथे नहीं, वृंधट ( Veil ) के लिये आया है।
- (१) नए डॉक के साथ घटनास्थल भी बदल जाता है, किन्तु घटना स्थल के लिये कोई संकेत नहीं दिया गया है।
- (४) स्द्रदामा (ईसा की दूसरी शताब्दी) के शिवाबेखों में जो कृष्ट्रिम काव्य शैवी मिवाती है वह इनकी भाषा में तहीं है। इसमें व्यवहार-स्युत (पुराने) व्याकरणीय प्रयोग मिवाते हैं और अनुप्रास या वस्थे समास नहीं हैं।
- (३) इनमें अध्यक्तित अयोग (Archaic Expressions) मित्रते हैं। उदाहरणार्थं:
- (क) राजा (Prince) के अर्थ में आर्यपुत्र का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही प्रयोग श्रज्ञीक के सिद्धपुर वाजे शिकालेख में भी भिक्तता है।
- (छ) महाबाह्यण शब्द का प्रयोग श्राचारज के श्रर्थ में नहीं, श्रपितु वस्तुतः श्रादर सुचित करने के जिये हुआ है।
- (ग) विचा का प्रयोग भूतिनी के अर्थ में हुआ है। प्रारम्भिक बौद प्रन्थों में भी इस शब्द का ऐमा ही प्रयोग देखा जाता है।
- (व) भारतों के घर (वंशा) की भारत ने वेदों का घर बताया है। देखिये,

वृंहित रूप है। यह कहना कठिन है कि ऐसा करने में प्रयोजन क्या था-काव्यार्थ की चौरी, या अपपूर्ण प्रन्थ को पूरा करना।

यदि कभी अन्य नए अन्वेषणों से चारुदत्त के विरुद्ध ही सामग्री मिलती रही अर्थात् यह सिद्ध हुआ कि चारुदत्त मौलिक कृति नहीं है (तम भी इम अपने उपर्युक्त परिणाम से अनुबद्ध यह कल्पना कर सकते हैं कि चारुदत्त मे अपने उपजीव्य मौलिक प्रन्य का पर्यात अंश सुरिच्चत है जिस पर मुच्छकटिक आशित है।

- वेदाचरसमवायप्रविष्टो भारतोवंशः। ( प्रतिज्ञायौगन्धरायग् )
- (६) एक कथा को कहते हुए बाक्य का प्रारम्भ इस प्रकार होता है:—काम्पिस्य का एक ब्रह्मदृत्त राजा था। यह शैली जातकों में प्रसिद्ध है।
- (७) पंचरात्र का कथानक उस कथा पर श्रवलम्बित है जो वर्तमान महाभारत में नहीं मिस्रती।
- (म) इन नायकों में उस समाज का चित्र है जिसने वाचीन रूढ़ि के अनुसार बौद्ध बातें अपना की थीं। यथा, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण में अमण्यक का चरित्र देखिये। साथ ही हमें बौद्धमें विरोधी मनोवृत्ति कार भी आभास मिसता है।
  - (६) इसां सागायर्थन्तां हिमनद्विन्ध्यकुरस्त्वाम् । सहीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥

इस रक्कोक में 'एकतापत्र' राज्य का उक्तेख है जो हिमान्नय से विन्ध्य तक और समुद्र पर्यन्त फैबा हुआ था। ऐसा समय ई० पू० ३२४ श्रीर १०० के मध्य पहला है।

(१०) रखोक श्रुन्द की बहुजता और पार्खिन के नियमों की उपेखा, जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राचीनता के चिन्ह है। इन सब बातों के श्राधार पर यह प्रतीत होता है कि पं० गण्यवि शास्त्री का बताया हुन्या ईसा पूर्व की ४ थं शताब्दी का काज संस्थतया ठीक है। यह आस के काज की पर सीमा (Upper limit) है।

१. पंचरात्र में कहा गया है कि दुर्योधन ने द्रोगाचार्य को वचन दिया था कि यदि अज्ञातवास में रहने वाले पारहवी का पता पाच रातों में लग जाए तो वह परएडवो को राज्य में भागहर बना लेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अभि-मन्यु दुर्योधन की स्त्रोर से विराय की सेना से लड़ रहा था अपैर विराय की सेना के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। २ ऐसा काल शुक्त और करवों के बीद्ध-विरोधी साम्राज्में था।

अब रही अवर सीमा (Lower limit) की बात। हम जानते हैं कि ये नाटक काकिदास के मालविकामित्र से तथा कोटिएय के अर्थकास्त्र से भी पुराने हैं। काजिदास का समय अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। अर्थ शास्त्र के काज की श्रवर सीमा विद्वान् साधारखतया ईसा की दूसरी शताब्दी मानते हैं। अत: भास ईसा की दूसरी शताब्दी से पहले ही जीवित रहा होगा

# अध्याय (५)

## (१=) कौटल्य का अर्थशास्त्र।

(फ) अर्थ शास्त्र का महत्य—कीटक्य का अर्थ शास्त्र उन प्रव्धों में सबये अधिक महत्वशाली प्रन्थ है जिन्हें जिलका दक्षिण भारतीयों ने संस्कृत साहित्य की सेवा की है। जब में इसका पता सगा है तब से प्राचीन भारत की सस्कृति फ्रीर सभ्यता के सम्बन्ध में हमारे विवास क्रान्ति के जेज बन गए हैं। इसका पता खगते से पहले भारतीय राजनीतिशास्त्र में शून्य समक्षे जाते थे। जान राय यह थी कि भा तीय सम्यता ने केवल 'विचार'-चेत्र में ही चमरकार दिखलाया है क्रिया' क्षेत्र में यह बुरी तरह असफता रही । कीटल्य के अर्थशास्त्र में राजव-सिद्धानतों का ही नहीं, प्रवन्ध की सुदम बातों का भी वर्णन है। इसका विषय-जेन बहुत विस्तीर्या है। इससे हमें राजा के विधिष कर्तन्यों का, गाँवों के बमाने की शिलियों का भूमि, खेटी और व्यापार की समस्याओं का कलाशों और शिक्षों की अन्तत करने की विधियों का, मदा इत्यादि सुरकारी वस्तुशों पर नियन्त्रण रखने का, जङ्गला ग्रीर खानों (Mines) से बाम उठाने के दङ्गका, सिंबाई का, श्रकाल में किए जाने वाले कामों का, अपराधियों को दशह देने के विचाम का, तथा इसी प्रकार की और धनेक बातों का पता लगता

शव रही श्रवर सीमा (Lower limit) की बात । हम जानते हैं कि ये नाटक काबिदास के मास्तिकाशिमित्र से तथा कोटित्य के अर्थशास्त्र से भी पुराने हैं। काबिदास का समय अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। अर्थशास्त्र के काल की अवर सीमा विदाद साधारणतथा ईसा की दूसरी शताब्दी मानते हैं। अत: मास हैसा की दूसरी शताब्दी से पहले ही जीवित रहा होगा

## अध्याय (५)

## (१८) कौटल्य का अर्थशास्त्र।

्क) प्रार्थ शास्त्र का महत्त्र— कीटलय का श्रर्थ शास्त्र उन प्रत्थों में सबसे श्रविक महत्त्वशासी प्रत्य हैं जिन्हें तिसकर दक्षिणे भारतीयों ने संस्कृत साहित्य की सेवा की है। जब में इसका पता बागा है तब से बाक्षीय भारत की संस्कृति श्रीर संस्थता के सम्बन्ध में इसने विधार

कान्ति के देत्र बन गए हैं। इसका पता जानने खे पहले आहर्ताथ राजनीतिशास्त्र में शून्य समर्भे जाते थे। श्राम राय यह थी कि आ तीय सभ्यता ने नेवज 'विचार'-चेत्र में ही चमस्कार हिजलाया है िक्तया' चेत्र में यह बुरी तरह श्रसफक रही । कीटस्य के श्रर्थशास्त्र

में राज्य-सिद्धान्तों का ही नहीं, प्रबन्ध की स्वम बातों का भी वर्णन है। इसका विषय-केन्न बहुत विस्तीर्थ है। इससे हमें राजा के विविध

कर्तक्यों का. गाँवों के बसाने की रीतियों का, भूमि, खेती श्रीर व्यापार की समस्याओं का, कलाओं और शिक्षों को उन्नस करने की

बधियों का, महा इत्यादि महकारी वस्तुओं पर नियन्त्रण रखने का, जङ्गला श्रीर खानों (Mines) से लाभ उठाने के दङ्गका, लिंचाई का, श्रकाल में किए जाने वाले कामों का, अपराधियों को दशह देने के

श्रकाल में किए जाने वाले कामों का, अपराधियों की दश्रह देने के विधान का, तथा इसी प्रकार की श्रीर श्रनेक बार्तीका पता लगता

 दािच्यात्यों के कुछ श्रन्य उल्लेखनीय प्रन्थ है:—भास के तेरह नाटक, भेगमह का भामहालंकार, श्रीर श्रवन्तिसुन्दरी कथा। है। इस अर्थशास्त्र की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हमें सिद्धानत और किया का सुन्दर समन्वय देखने को मित्रता है। इस कारण संस्कृत के इन प्रन्थों का महत्व प्रीक के अरस्तु तथा अपलात्न के अन्थों से भी श्राधिक है।

(ख) रिचयना— म्र) सीमाग्य से कौटल्य के मर्थशास्त्र के रचिता के विषय में स्वयं प्रन्थ का मास्यन्तरिक प्रमाण प्राप्त है। प्रम्थ के सन्त के समीप यह रखोक माया है —

> वेम शास्त्रं च मन्दराजगता च भू:। श्रमवे गोद्धतान्याशु तेन शास्त्रमिर्व कृतम्॥

भागे चलकर भन्त में कहा गया है:---

स्वयमेव विष्णुगुप्तश्रकार स्वन्य भाष्यस्य ॥

सर्थात—'शास्त्रों पर टीका तिखने वातों में कई प्रकार का स्थाबात दोष देकर विष्णुगुप्त नं स्वयं [यह] शास्त्र और [इस पर] भाष्य जिला है '।'

(शा) बाक्ष प्रमास के सम्बन्ध में निय्न कि खित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं.— (१) कामन्दक ने खपने नीतिशास्त्र का प्रयोजन कीरतीय अर्थशास्त्र का मंत्रेष करना बतलाया है और अपने धन्य के प्रशस्म में विष्णुगुप्त की प्रसाम किया है (२) दशकुमारचित के भाउने उच्छ्वास में दबड़ी ने कहा है:—

इयमिदानीमाचार्यविष्णुगुष्तेन मौदर्शार्थे षड्भिः स्टोकसहस्नै :संसिप्ता

इससे प्रकट है कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के वाचक हैं।

१. असली पाठ के रूप में श्रीर भी उद्धरण दिये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ—

<sup>(</sup>क) कौटिल्येन कृतं शास्त्रं विमुच्य प्रथिवस्तरम् । १ । १ ॥

<sup>(</sup>ब्रा) कौटिल्येन नरेन्द्रार्थं शासनस्य विधि: कृतः। २। १०॥

इसके श्रतिरिक्त राजा के दैनिक कर्तन्यों का निरूपण करते हुए वहीं ने कौदलीय अर्थशास्त्र के कुछ स्थल वर्यों के त्यों उद्धल कर प् हैं। दशकुमारचरित में सोमदत्त के चरित में हसने कीटलीय 'र्थशास्त्र का किर उस्लेख करते हुए जिल्ला हैं'—

कौटिक्य-कामन्दकीयादि-नीतिपटलकौशल .....

- (३) जैनधर्म के मन्दिस्त्र में, पश्चतन्त्र में. सोमदेव कृत नीति-।क्यामृत में श्रीर काबिदासकृत अन्थों पर मिल्लानाथीय टीका में जासक्य । अर्थशास्त्र के उद्वेख या उद्धरण उपबाद्ध होते हैं।
- (४) चन्द्रगुप्त मीर्थ के साथ चाणस्य का सम्बन्ध श्रवश्य था। रह बात वदयमाण प्रमाणों से सिद्ध होती है:—
  - (क) । विष्णुपुरामा कहता है.— नवैंव सान् नन्दान् कौटिस्यो बाह्यस्याः समुद्धरिस्यति । ..कौटिस्य एव चहनुस्तं राज्येऽसिय ज्यति ॥

इसी प्रकार मागवत पुराण भी कहता है:— नवनन्दान द्विज: कश्चित प्रयन्तानुद्वरिष्यति ।

म एव चह्गुप्तं वै द्विजा शक्येऽभिषे प्यति॥

बायु, मस्स्य और ब्रह्माग्रह पुरागों में भी ऐसे ही क्यन मिस्रते हैं। स्त्र) ॥ जैम कथा वीद् साहित्य में प्राप्य अनेक उरुक्षेसों से भी

उद्धिसिखत यचनों की पुष्टि होती है।

ग) !!! सुद्राराष्ट्रस के कथानक में भी नीनन्दों का नंत्र करा चुकने के बाद चद्रगुष्त मौर्य के शासन को सुदद करने के किए किए हुए चाग्रक्ष्य के प्रयत्नों का वर्णन है।

१. इस बारे में मुख्य मुख्य जैन धन्य ये हैं:—स्थिवरावलीचरित नन्दिसूत्र और ऋषिमण्डलप्रकारणवृत्ति । २ इस बारे मे मुख्य मुख्य बीद प्रन्थ ये हैं:-बुद्धशोषकृत समन्तगशादिक। (विनयपिटक की एव टीका) शौर महावस्पस-टीका ।

(१) चायाक्य के कई नाम बसिद्ध ये । यह कात ऋभिधानिकता-मणि नामक कोष के नीचे अवतारित रखोक से प्रमाणित होती है :— वास्त्यायन महानागः कृष्टिकश्रग्राकारमञः । व्यक्तितः पश्चिकस्थामी विष्णुगुसोऽङ्गकश्च सः ॥

अतीत धीता है उसका असकी नाम विष्णुगृत था। चर्क का पुत्र धाने से वह च ग्रान्य और शायद इटल गोत्र के सम्बन्ध से कॉटल्य कहताया। वह कृटिल मीति का पत्तपाती था, अत कौटिल्य भी कहलाता है। अस्य माम अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं।

- (३) क्या यह प्रस्थ एक ही ब्यक्ति की फृति है । इस प्रयंशाख के सूत्र में ही बहतर बार 'इति चाकायाः' ऐसे चवन पाए जाते हैं। इसी का प्रवक्तर बोकर मोक हिजानेंड (Hillebrandt) ने कह पाला है कि यह मन्य किसी एक व्यक्ति की इति नहीं है, चाणक्य की कृति होने की तो और भी कम प्राशा है। उक्त महाशय के मन से यह एक ही मन्यान (School) के कई बेखकों की रचला है; क्योंकि निरुक्त और महाभाष्य में हम 'इति यास्कः' अरो 'इति पत्र निरुक्त और महाभाष्य में हम 'इति यास्कः' अरो 'इति पत्र निरुक्त और महाभाष्य में हम 'इति यास्कः' अरो 'इति पत्र निरुक्त और महाभाष्य में हम 'इति यास्कः' अरो 'इति पत्र निरुक्त और मत्र का बोक पिरोच किया है। मारक के अनेक केखकों के अरो प्रान्थ में अरो हो नाम का प्रयोग प्रथम (प्रस्य ) प्रश्व में किया है। इसका कारण स्पष्ट है— वे स्वासिमान-इत्थ के मार्गी होना नहीं चाहते थे। नामक, कवीर, तुल्यानीदाल तथा अन्य अनेक कवियों ने ऐसे ही किया है। यह सिद्ध करने के खिए पर्याप्त प्रमाण है कि इस प्रस्थ ने अपने प्रस्थान (School) को जनम दिया है, प्रस्थान ने प्रस्थ नहीं:—
- (१) कामन्दक ने इस प्रन्थ के रिवयता का उद्देश विस्पष्टतया एक व्यक्ति के रूप में किया है, भार उसके ग्रन्थ में बेसे किसी सम्प्रदाय या प्रद्यान (School) के उद्शेख का खामास तक नहीं पाया जाता।
  - (२) श्रेलक ने प्रत्य एक विशेष उद्देश को लेकर श्रीला हैं।

यह अन्य के प्रारम्भ में कहता है:— पृथिव्या कामे पासने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचाव्ये: प्रस्थापितानि पायशस्तानि संहर्येक-सिद्मर्थशस्त्रं कृतम्। इस अथंशान्त्र के श्रन्दर कहीं भी न्याधात होष नहीं पाया जाता है।

- (३) यदि चाग्रवय के बाद का कोई खेखक हस अन्य का रचिता हो तो 'हित चाग्रवयः', नेति 'चाग्रवः', और 'इत्याचार्याः' इत्यादि वाक्य कुछ वर्ष म रचलें: क्योंकि तब तो स्वयं चाग्रक्य एक बाचार्य होताः
- (४) स्वयं कोटिल्य ने यक सी चौदह बार पूर्वाचार्यों का उस्लेख करके उनके विचारों की सीन बालोचना की है।
- (१) मृत प्रन्थ में नेसक का नाम अथवा उन्ने सर्थत्र एक वचन में हुआ है।
- (६) ग्रन्थ के शारम्भ में बड़ी सावधानी से तैयार की हुई विषयानुक्रमणी है जिसमें रूप-रेखा श्रीर निर्माण का श्रमाधारण ऐन्स देखा जाता है।

इस प्रन्थ के लिखे जाने से पहले भी कार्यशास्त्रविषयक करेक प्रन्थ मौजूद थे और चारावय ने उत्तर्म काट-स्ट्रॉट या रही-चर्ल करके यह प्रन्थ तैयार किया था । यह बात स्वयं इस प्रन्थ के भूज-पाठ से भी सिद्ध होती है। यह भी ठीक हो सकता है कि उसे अपने प्रभ्थ के विरूपियों से विषयों के लिए बहुत सी आवश्यक सामग्री राज्य के अधिकारियों से प्राप्त हो गई होती; परन्तु यह प्रन्थ चारावय की सौजिक रचना नहीं है, यह सिद्ध करने वाला कोई प्रमास नहीं है।

#### (ग) ग्रन्थ का रचनाकाल।

(1) हा॰ शामशास्त्री के द्वारा किए हुए इस प्रनथ के श्रनुवाद के जिए जिस्ती हुई श्रपनी सज़ित मूमिका में डा॰ फ्लीट ने इस प्रनथ का

१. मेस्र से १६२३ ई० में प्रकाशित ।

सम्भाष्यमान निर्माण-काळ ३०१-२६६ ईमा संपूर्व माना है। घो० जैकोनी, डा० टॉमस ( Thomas) तथा कई अन्य विद्वान् भी इस विचार में सहमत हैं।

(२) प्रो॰ जाली (Johy) के विकार से यह ग्रन्थ कामलून में मिलता जुजता है, और कामलून ईसा की चौथी शताब्दी में लिखा गथा था. अतः यह भी प्रायः उसी समय का हो सकता है। उस प्रोफेसर ने मुख्यतया इस बात पर विश्वास किया है कि मेगस्थां के Megasthenese) ने चायाक्य के बाम का उन्लेख नहीं किया है परन्तु आधुनिक अनुसन्धानों के आधार पर माना जाता है कि मेगस्थमीज़ का साच्य अधिक विश्वसनीय नहीं है। उदाहरणार्थ, उसने सिखा है कि मानतीय जोग जिति-कजा नहीं जानते हैं; परन्तु आजकत इस बात पर कोई भी विद्वान विश्वास नहीं कर सकता है। प्रो॰ जाली स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेगस्थनीज़ भारतीय भाषाओं और साहित्य से परिचित नहीं था, अतः उसका साच्य अववेदनि के साच्य से बहुत कम मुल्य रखता है। सच तो यह है कि चालक्य के अथंगास्थ में सीर्यकात से पूर्व के भारत का चित्र देखने को मिलता है । यह

१. इस अर्थशास्त्र मे आलिखित समाज की कुछ रीति-नीति ये हैं:---

<sup>(</sup>क) राजनीतिक ग्रापराध करने पर ब्राह्मण् का वध विहित है।

<sup>(</sup>ख) राज्य-हित के लिए मन्दिरी की लूटने में दोष नहीं है।

<sup>(</sup>म) विशेष परिस्थितियों में विवाह-विच्छेद (Divorce) वैध है।

<sup>(</sup>प) पति मर जाए या बहुत अधिक समय के लिए विदेश चला जाए तो स्त्रो दूसरा विवाह कर सकती है।

<sup>(</sup>ङ) अथर्व-वेदीक बाद्-टोना प्रचलित था।

<sup>(</sup>च) वैश्वातर, सङ्कर्षण और महाकच्छ की उपासना कतर्य है।

<sup>(</sup>छ) तरुणी होने पर कन्याओं को वर चनने की स्वतन्त्रता थी।

<sup>(</sup>ज) ब्राह्मण शहर की पत्नी से विवाह कर सकता था।

<sup>(</sup>क) बाह्मण सैनिक का व्यवसाय प्रह्मा कर सकते थे।

मेगस्थनीज अत्यन्त सृदम-पर्यवेदक होता तब भी अभकी श्रीर चाराम्य की बातों में श्रमेक्य स्वाधाविक था । 'चाराक्य के विषय में मेग-

स्थनीज़ चुप हैं 'यह कोई युक्ति नहीं। मंगस्थनीज़ ने तो कहीं मन्दों का भी काम नहीं जिया; किर चायाक्य का नाम जेने की क्या आदश

हो सकती है ? (३) प्रो॰ विंटरनिट्ज Winternitz और प्रो॰ कीथ (Keith)

ने इस प्रन्थ का निर्माण-काल ईसा की चौथी शताब्दी माना है। विटरनिट्ज़ के मत से ध्यका रचयिता कोई राजनीतिज्ञ नहीं, बहिक

कोइ परिश्वत है। परन्तु इस मत में इन तथ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि मारतवर्ष में एक ही व्यक्ति परिष्टत सीर राजनीतिज्ञ

दोनों का कार्य कर सकता है; माधव भीर सायग दोनों भाई बदे सोग्य भनास्य, साथ ही वेदों और कारतीय दर्शन के घुरन्धर विद्वान भी ये।

(४) कुछ विद्वानों ने बरा करपनापूर्य विचार प्रकट दरने का साहस किया है। उनका कपन है कि कौटिस्य ('कुटिजा' बाबू) कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं था। परन्तु हम उत्पर कह चुके हैं कि उसका असकी नाम विष्युगुप्त था, कौटिस्य उसका उपनाम है जो उसके

कुटिज नीति का पत्रपासी होने के कारण प्रसिद्ध हो गया है। (१) चद्रगुप्त मीर्य के साथ चाणान्य का मारो सम्बन्ध यह सिद्ध

करता है कि यह है ॰ प्॰ चौथी शताब्दी में हुआ था; और 'नरेन्द्राधे'' 'मौर्यार्थे' हत्यादि वाक्यों से यह भी दिश्वास करना पदता है कि यह ग्रन्थ चद्रगुत मौर्फ के जीवन-काब में ही जिस्ता गया था।

(६) युता, राजुका, पाषपकेषु, समाज, महस्साता हत्यादि पारिभाषिक शब्द कोटजीय श्रर्थशास्त्र के समान श्रक्षोक के ग्रासन-लेखों में भी पाए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग में खाए गए हैं और बाद में 'अप्रयुक्त' हो गए हैं।

२ केलकटा रिव्यू र ( अप्रैल ) १६२४ ई । ३ वर्नल आव् रायक एशियाटिक स्रोतायटी १६१६ ई ( १६० )

- (७) चायक्य के अर्थशास्त्र में और त्रशोक के शासन-लेखों में कुछ एक एक जैसे विधान पत्रे जाते हैं। उदाहरका के लिए चक्रवाक, शुक्र और शारिका इत्यादि पिचयों की हत्या करना वर्जित है, दवार्यों के काम में आनेवाले पौदों का बोना और सड़कों तथा पगउपिडयों के किनारे कुओं का खुद्वाना विहित है।
- (म) कोई कोई कहते हैं कि इस अर्थशास्त्र की शैली एवं बाह्य रूपरेखा से प्रतीत होता है कि वह जितना प्राचीन माना जाता है उतना प्राचीन नहीं हो सकता है। परन्तु ऐसा कहने वाला की जानना चाहिए कि अन्य के मुन्नपाट से ही जात होता है कि असती अन्य है इज़ार रखोकों और देढ़ सौ अध्यायों के रूप में था; किन्तु आजकत के अविजिय अन्थ में काफ़ी गद्य भी है। इस समस्या को सुजकाने के लिए किसी किसी ने एक श्रासान छपाय बनाते हुए कहा है कि इस श्रर्थशास्त्र के बाह्य रूपनरङ्ग में ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में कुछ परिवर्तन हुआ है। इसका समर्थन करने वाली बात यह है कि दरबी से पहले के सबतेखकों ने अर्थशास्त्र के जितने भी उद्धरण दिए हैं दे सब रक्षोरु बद् भौर द्यडी के बाद के बोखको द्वारा दिए हुए उद्धरण गद्यात्मक हैं। धनुमान किया जाता है कि सुत्रात्मक प्रन्थ जिलने की प्रथा हैसा की पाँचची शताब्दी में प्रारम्भ हुई होगी जब याख्यक्य स्मृति ( सराभग ३४० ई०) तैयार हो चुकी थी। किन्तु इस 'परिवर्तन - 'वाद के भवर्तकों ने यह नहीं बतसाया कि यह परिवर्तन किसने किया, क्यों किया, और किस के बाम के बिए किया? विश्वास तो यह है कि इस अर्थशास्त्र के सार्वभीम बाहर ने समय और प्रचेतकों के ध्वसकारी हाथ में इसकी रचा अवस्य की दोगी। इसी के साथ एक बात और भी हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र के पारस्भ में सुन्यवस्थित एक प्रकरखानुक्रमखिका दी गई है तथा इसकी रचना पहले से ही अञ्जी तरह तैयार किए हुए एक डाँचे पर हुई प्रतीत डोती है। निस्सन्देंह, भारत में जाल-साजी का मज़ार काफी गर्स रह चुका है; पान्तु इनका चेन 'सगचान्' का या अनु,

याज्ञवस्क्य और ज्यास जैसे ऋषि-मुनियों का नाम था। ऐसी वालों का सम्बन्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ नहीं देखा जाता है। यह पौदा भारत की सुसि में नहीं बगा है।

इस बारे में द्यहा का साच्य वह महत्त्व का है। आजकल उपल-भ्यमान कीट बीय अर्थशास्त्र द्यही के हाय में अवश्य रहा होगा, नयों कि उसने इसमें से कई स्थल ज्यों के त्यों उद्धृत किए हैं। वह इस का भी ज़िक करता है कि यह 'गष्ट्रनीति-विद्या अब आवार्य विज्युगुप्त ने मीय के लिए के हज़ार रलोकों में संचिप्त करके कलम बद्ध कर दी है'—इयमिदानीमावार्यविज्युगुमे न मार्यार्थे घड़िमा रलोकसहस्नै: सिचप्ता'। इससे अकट है कि द्यही से (ईसा की अवीं श०) पहले कव का कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो क्या रूप का यह परिवर्तन अवीं शताब्दी के बाद हुआ ? ऐसा अनुमान किसी ने प्रकट नहीं किया। भवभूति ने चाणक्य के अर्थशास्त्र का उद्धरण स्त्र रूप में दिया है, परन्तु द्यही और भवभूति के बाच पचास साल से भी कम का अन्तर है और इतना समय सूत्र शैली के विकास के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है

इसके श्रतिरिक्त मूलप्रन्य श्राप कहता है कि तृत्र और माध्य दोनों का रखिवता विध्युगृप्त है—'स्वयमेव विध्युगुप्तश्रकार सूत्रं च भाष्यं च'। यत. इमें यह मानने के लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में इस अर्थशास्त्र के बाह्य रूप में परिवर्तन हुआ होगा। श्रव रही छै हज़ार रखोकों की बात। इसका इत्तर देने में हम पी० बी० काणों (P. V. Kane) के इस कथन से पूर्णत्या सहमत हैं कि यहाँ रखोक का तास्पर्य छन्द नहीं, बिक्क स्वीस वर्णी का सक्ष है।

(घ) शैको—कोटकीय अर्थशास्त्र की शैकी आपस्तम्ब, बौधायः तथा त्रम्य धर्मसूत्र प्रन्यों की शैकी से बहुत मिलती जुलती है। इसमें गग्न-पत्र का सन्मित्रमा पाया जाता है। इसमें गत्र और पत्र एक दूसने के प्रक हैं। एक के बिना दूसरा अपूर्ण ग्हता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सूत्र और भाष्य दोनों स्वयं अन्ध-शिवता के लिले हुए हैं। कहीं कहीं भाष्य में उपनिषद् और उध्वंकाजीन ब्राह्मणों की भाषा का ग्रङ्ग- इक देखने में आ जाता है। अन्य में आदि से अन्त तक स्थूझालेख्य (Plan) चौर निर्माण की श्राश्चर्यजनक एकता पाई जाती है। कुछेक पद पाणिनि के न्याकरण के नियमों का उहाहार करते हुए देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, ऑपनिषस्क के स्थान पर औपनिषदिक, रोषस्त के रोचयन्ते और चातुरशिका के चतुरशिका श्राया है।

# अध्याय ६

## कालिदास

## (१६) ईसापूर्व को प्रथम शताब्दी में संस्कृत का प्रनरुज्जीवन।

लैसा भागे चल कर बताया लायगा, अश्वीय संस्कृत का बहुत बहा कि था। वह बौद मिचु और महायान मतावतम्बी था। वह कि कि श्रथम शताब्दो ) का समसामियिक था। उसने बौद धर्म के कई पाली-मध्यों पर संस्कृत-टीकाएँ लिखी हैं। भ्रपने धर्म-सिद्धा-न्तों के प्रचार के लिए बौद प्रचारकों को भी संस्कृत का प्रयोग करना पदा, इससे अनुमान होता है कि ईसवी सन् से पूर्व ही संस्कृत का प्रयोग करना पदा, इससे अनुमान होता है कि ईसवी सन् से पूर्व ही संस्कृत का प्रयोग करना पदा, इससे अनुमान होता है कि ईसवी सन् से पूर्व ही संस्कृत का प्रयोग कर बाद कोई ऐसा प्रवत्त राजनीतिक परिवर्तन हुआ जिसका विशेध महा-यान मतावल्यां भी नहीं कर सके। शुक्त भीर क्या जैसी कुछ राजशिक्तयों का प्रभुत्व हुआ और उन्होंने संस्कृत को पुन: सर्व-प्रिय भनाया। तक्तिका जैसे विस्वविधालय का प्रभाव दूर तक फैल रहा था। पता लगता है कि पुष्यमित्र ने ई० पूर्व की दितीय शताब्दी में साझाव्य के केन्द्र में अश्वमेध्यज किया था। इस काल में होने बोले पत्तकाली ने भावने काल के कई प्रक्षों का उल्लेख किया है। विशालकाय महासारत का सम्यादन भी इसी काल में हुआ। पश्चाद समु

तियाँ - मनु श्रोर याज्ञवर्क्य — मी इस काल की रचना हैं। पुश्णें में बहु संक्षक पुश्च भी इसी समय रचे गए। श्रतः ईमापूर्व क समय वह समय था जब संस्कृत में बहुत कुड़ जिला गया। तब संस्कृत का प्रभाव इतना हो गया था कि शिलाबेख भी संस्कृत में ही जिले जाने लगे और बाद का जैनसाहित्य भा संस्कृत में ही प्रस्तुत हुआ। विक्रमीय सम्वत् ई० प्० १७ से प्रारम्म होता है। इसकी प्रतिष्ठा या तो किमी बड़े हिन्दू शजा के सम्मान क जिए या किसी वही हिन्दू विजय की स्मृति-स्थापना के जिए रक्षी गई होगी। जनश्रुत-बाद के श्रानुमार कालिबास वह इसापूर्व की प्रथम शताब्दी में हुए।

### (२०) कालिटास

यह बात प्रायः सर्वसम्मत है कि कालिदास संस्कृत का सबसे वहा कि है। इस कथन में कोई अध्युक्ति नहीं कि वह मारत का शेक्सपीयर है। भारतीय विद्वान् और धालङ्कारिक असका नाम महाकृति, कृष्टि-शिरीप्र ण, किनकुलगुरु इत्यादि विशेषणों के साथ सेते हैं। खेर है कि ऐसे महाकृति के जीवन के या काल तक के विषय में हम कुछ भी

१ स्द्रदामा का शिलालेख ( शक सम्वत् ७२, ईसवी सन् १,०) सम्कृत का प्रथम शिलालेख कदापि नहीं। इस की भाषा श्रीर शैली दोनों से प्रतीत होता है कि तम भाषा का पर्याप्त िषकास हो सुका था। ३. पहले के शिलालेखों में एक सम्वत् को जो ५७ ई० पू० का है कृत सम्वत् कहा गया है। ३. कालिदास के बारे में विस्तृत ज्ञान के लिए खाड २१ देखिये। ४. उसके जीवन के विषय में कई जनश्रुतियाँ हैं। एक जनश्रुति के अनुसार वह जवानी तक कुछ न पदा श्रीर महामूर्ख था श्रीर काल.देवी के वरदान से विद्यावान हुन्नाः था। दूसरी के अनुसार उसकी मृत्यु लंका में एक लालची वेश्या के हाथ से हुई। किन्तु इन जनश्रुतियों में बहुत कम विश्वास हो सकता है। अतः उनसे कोई विशेष परिशाम भी नहीं निकका जा सकता।

निश्चित रूप से नहीं जानते। उसके काल की पर और अपर क्षीमाओं में पांच सौ वर्षों का अन्तर पाया जाता है। वह बड़ा मारी विद्वान् और अपने काल में अचलित सकल विद्याओं का, जिनमे राजधर्म, उयोतिष और कामशास्त्र भी सम्मिलित हैं, बढ़ा पणिडत था।

पता लगता है कि कालिदास नाटककार, मीतिकाश्यकर्ता श्रीर महाकाष्यिनिर्माता था। उसके नाम से प्रवित्त ग्रन्थों की संख्या श्रव्हों बड़ी है। इनमें से निम्निलिखित ग्रम्थ श्रीषक सहस्व के हैं श्रीर विस्तृत वर्णन के श्रीषकारी हैं:---

- (१) मार्जावकाग्निमित्र ।
  (१) विश्वमोर्वद्यीय ।
  (१) व्यक्तिहान शादुन्तव ।
  (१) व्यक्तिहार ।
  (१) नेवद्त ।
  (१) केवद्त ।
  (१) कुमारसम्भव ।
  (पहले म सर्गे)
  महाकाश्य
- (१) मालिकामिमिन-विलसन ने इस प्रनथ के काविदास कृत होने में सन्देह प्रकट किया था, किन्तु विलसन के बाद अधिक अनुस-न्यानों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नाटक काविदास की ही कृति है। जिन आधारों पर यह काविदास की रचना मार्ग जाती है वे ये हैं:--

श्र--- इस्ति शिवत प्रतियों का साच्य, श्रा--- प्रस्तावना में शाई हुई बातं.

इ--श्राभ्यन्तरिक साच्य (यथा चमरकारपूर्ण उपमाएँ),

ई--पात्रों का चरित्र-चित्रण (प्रत्येक पात्र का चरित्र काबिदास की शेंखी के अनुरूप है)।

उ--नःटक-कला की उत्कृष्टता (कालिवास साधारण कला में से भी एक आश्वर्यजनक सुन्दर कथानक घड़ जेवा है।)

ऊ--शैली, श्रीर

य-सावा।

निस्सन्देह काखिदास का यह प्रथम नाटक है। इसकी प्रस्तावना में वह इस दुविधा में है कि मास, सौमिरत और कविपुत्र जैसे कीति-मान् कवियों की कृतियों के विध्यमान होते हुए न जाने जनता उसके नाटक का अभिनय देखेगी या नहीं। इसमें पांच श्रंक हैं और बिहिशा के महाराज श्रानिमित्र वया विदर्भ की राजकुतारों माखितिका की सयो गाम्स प्रेम-कथा वर्णित है। प्रसंग से इसमें कहा गा है कि पुष्यमित्र ने श्रयने आपको सम्राट् घोषित करने के खिए श्रथ्यमेच यज्ञ का श्रोका क्रोहा, बोंचे के प्रधानरक्षक वसुमित्र (श्रानिमित्र के प्रश्न) ने सिन्धु के किसारे यवनों को परास्त किया और पुष्यमित्र (महाराज के पिठा) ने शक्त विजय का समाचार राजथानी में मेजा।

(२) िक्रामीर्वशीय—यह नाटक शक्षकता से, जिसमें कि ने बादक-क्या में पूर्वजीित का परिचय दिया है, यहते विश्वा गया है। इसमें पाँच मं के हैं। इसमा विषय महाराज पुरुरवा भीर वर्वशी मण्या का परस्पर प्रेम है। प्रथम यांक में बाता है कि केशी नाम है। प्रथम यांक में बाता है कि केशी नाम है। प्रथम यांक में बाता है कि केशी नाम है। प्रथम यांक में बाता है कि केशी नाम है। प्रथम यांक में बाता है कि केशी नाम वर्वाण के दोनों एक दूसरे के में मपाश में बंध पऐ। दूसरे या की कथा है कि पुरुरवा विद्धक से उर्वशी विषय का अपने काराग का साथ साथ वर्ताण करते हैं, अभी समय करण कर में उर्वशी अपनी एक सका के वहां कार्ती है और मोजपन्न पर खिसा हुआ अपना प्रेम सन्देश फेंक हेती है। तब पुरुरवा भीर वर्वशी में बाताबाप प्रारम्भ होता है। संयोग

१ अस्तिम मौर्थं नृपको राज्यच्युत करके यह १७८ ई० ०० में सिंहाशनारूट हुआ इसने शुङ्गवंश की नींव डाली।

खे एक वाटक में स्वभिनय करने के किये उर्वशी शीध स्वर्ग में बुक्षा ली जाती है। राजा वह प्रेम सन्देश सँमाल कर रखने के लिए विद्युक को दे दे । है किन्तु किसी म किसी प्रकार वह महारानी के हाथों में जा पहुंचता है। श्रीर महारानी कुरित हो जाती है। राजा महारानी की मनाने का दबा प्रयस्न करता है, किन्तु एव व्यर्थ ।

वीसरे शंक के शादि में इमें बताया जाता है कि अरत ने डर्वशी को मर्थवांक में जान का शाप दे दिया; क्योंकि उसने क्यमी का श्रामक्य यथायोग्य नहीं किया था और 'मैं पुरुषोत्तम (विष्णु) को प्यार करती हूं' यह कहने को बजाए उसने कहा था कि 'मैं पुरुषा को प्यार करती हूं'। इन्द्र ने बीच में पड़कर शाप में कुछ परिवर्तन करा दिया जिसके श्राचतार उसे पुरुषा से उर्द्रण्य होने बाले पुत्र का वृश्न करने के बाद स्वर्ग में श्राने जाने का श्रावकार होने बाले पुत्र का वृश्न करने के बाद स्वर्ग में श्राने जाने का श्रावकार हो गया। तीसरे श्रंक में महारानी का कोप दूर होकर महाराज श्रीर महारानी का फिर मेल-मिलाप हो जाता है। महारानी महाराज को श्रापनी प्रेयसा से विवाह करने का श्राचनित्त दे देतो है। उर्वशी श्राहर्य होकर दम्पति की बाते सुन्ती रहती है और जब महारानी वहां से श्राचा जाती है तब वह महाराज से श्रा मिखती है।

चौथे आंक के प्रारम्भ में महाराज पर जाने वाली विपत्ति का संकेत है। उर्वशी कुपित होकर कुमार-कुंज में जा घुमती है जहाँ स्त्रियों का प्रवेश निश्चित था, फजत वह जता बन जाती है। राजा बसे द्वंडता द्वँडता प्रायत हो जाता है और व्यर्थ में बादल से, मोर से, कायल स मोर से, हाथों से, हिरण से और मही से उसका पता पूँछता है । अन्त में उसे एक आकाशवाणी सुनाई देती है और वह एक जादू का रस्त्र पाता है जिसके प्रभाव से वह उथों ही खता को स्पर्श करता है त्यों हो बद लक्षा प्रवंशी बन जाती है।

इम कह सकते हैं कि यह सारे का सारा अर्थ एक गीतिकाब्य
 डै जिस में वक्ता अर्थ का राजा ही है।

श्रीनिम (१म) श्रक में उबशी को लेकर राजा प्रस्तिया के साथ अपनी राजधानी मो कीटला है। इसके थीड़े समय काद उक्त रस्त को एक गांध उठाकर के जाता है, किन्तु उस गीच को एक बागा ज़क्सी कर देता है जिस पर लिखा है—'पुरुरवा और वर्दशी का पुत्र आयु'। इसने में ही एक तपस्विभी एक वीर कतिय बालक की श्राश्रम से राजा के सामने इसलिये पेश करती हैं कि उस बालक को उसकी माता उर्दशी को बापस कर दिया जाए, कारण कि उस बालक ने श्राश्रम के नियमों का मझ किया था। यद्यपि राजा को इस पुत्र का कुछ पता नहीं था, तथापि यह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। उवंशी अब राजा से 'बाइइ जाने' का विचार करके उदास ही जाती है। राजा भी किन्न हा उठता है। थोड़ी देंग बाद स्वर्ग से हर्ष का सन्देश लेकर देविष मारट वहां आ जाते हैं। इन्द्र ने उस सदेश में इत्यों के विचाश के किये राजा से सहायता करने की प्रशंता की थी और उस जीवनपर्यन्त उर्दशी के संयोग का आनन्द लेने की श्राह्मा दी थी।

(३) श्रमिझान शाकुन्तल—पर्व सम्मति से यह काबिदास की सर्वोत्तम कृति है जिसे उसने बुदापे में प्रस्तुत किया था। गेटे (Goetho) तक ने फास्ट (Faust) की भूमिका में इसकी प्रशंसा की है। सर विविध्यम जोन्स ने इसका प्रथम हं ग्लिश श्रमुवाद किया। इसमें सात श्रांक हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि महाराज दुण्यन्त एक हरिख का तेज़ी से पीछा कर रहे थे कि वह महिष कथन के त्रपांचन में छुल गए। तब महाराज रथ में उत्तर कर महिष की प्रकाम करने के लिए श्राशम में प्रविष्ट हुए, किन्तु महिष कहीं वाहर गए हुए थे। उस मग्र म प्रांच का प्रांच का प्रांच के लिए हुए से। उस मग्र म प्रांच के लिए हिस्स मार्ग में प्रविष्ट हुए, किन्तु महिष्ट की पालित-पुत्री शकुन्तवा थी, जिसे वे प्राणों में प्रविष्ट व्याह करते थे। एक भों रे ने उसे घेर किया और वह सहायता के लिये चिछाई। उसकी सहेली श्रतस्था श्रीर प्रियम्वदा ने

१ यह कथा प्रसंग से यह भी सूचित करती है कि स्त्री पुत्र की श्रिपेचा पति को बहुत अधिक चहती है।

हँमी हँसी में कहा कि आश्रमों का सुप्रसिद्ध रश्वक हुन्यन्त तुसे बयाएगा। राजा उस अवसर पर वहाँ प्रस्तुत था। उक्त सखियों से राजा
को मालूस हुआ कि शकुन्तजावस्तुत: विश्वामित्र और मेनका की सुवा
थी। अवः वह उसके (राजा के) पाणिप्रह्या के अयोग्य नहीं थी।
इतने में राजा को त्योदन में उपत्र्व मचाने पर उताह दिखाई देने वाले
एक जगाजी हाथी को दूर ह्दाने के लिये वहां से जाना पदा, किन्तु,
बसके जाने से पहले ही उन दोनों के हदयों में एक दूसरे के प्रति अनुराग
का अंकुर प्रस्फुटित हो खुका था (प्रथम अंक)। राजा अपने प्रेमानुभवों का
वर्णान विद्युषक से करता है और भागम को राचनों के उपद्वों से बचाने
का भागी बोम अपने उत्तर तेता है। इसी समय एक स्पौहार में शामिक
होने के लिये राजा को गजधानों से बुतावा था जाता है। वह स्वयं
राजधानी न जा कर अपने स्थान पर विद्युक को मेज देता है, और
बस्पे कहता है कि शकुन्तजा के प्रेम के बारे में मैंने मुझ से जो कुछ
कहा था वह सब विनोद ही था उसे सब म मान लेना (हितीय अंक)।

शकुन्तला अस्वस्य है चौर उसकी दोनों सिलयों को उसके स्वा-स्थ्य की बड़ी चिन्ता है। दुष्यन्त-विषयक उसका प्रेम खहुत चिन्ह हों गया है; सिलयों के कहने से वह एक प्रेम व्यक्तक पत्र लिखती है। दुष्यन्त, जो लिपकर उनकी बात सुन रहा था, प्रकट हो जाता है। शकुन्तला और राजा में देर तक वार्तालाप होता है; अन्त में तपस्विनो गीतमी का उधर प्रामा सुनकर राजा को वहाँ से हटमा पडता है (तृतीय श्रांक)। राजा अपनी राजधानी को लीट जाता है। वहाँ जाकर यह शकुन्तलाविषयक प्रेम को बिएकुल मूख जाता है। एक दिन शकुन्तला राजा के प्रेम में बेसुच बैठी थी, कि क्रोधो ऋषि दुर्शसा वहां श्रा पहुँचे। श्रारमविनमृत शकुन्तला ने वनका यथोचित आविध्य न किया तो ऋषि ने उसे कठीर शाप दे दिया। सिलयों ने दौड़ कर समादान की प्रार्थना क' तो ऋषि ने शाप में पन्वित्व करते हुए कहा कि शब्दा, जब वह अपने पति की श्रमज्ञान का चिह-रूप उस (पति) की श्रम्प्री दिन्दा देगी, तब उसके पति की उसकी याद था जाएगी, अन्यथा उसका पति उसे भूता रहेगा। यही सारी कथावस्तु का बाज है।

कवन अपने समाधि-जन से शकनतना के गान्धर्न विवाह को जान जाते हैं। श्रानिकता होने पर भी ये किसी को साथ देकर शकुन्तका को असके पति के घर भेजते का निश्चय करने हैं। तब विरक्त महर्षि को भी कन्या-वियोग की व्यश् विद्वल कर उछिती है। बुद्ध सहिष्टे पिता, ज्यानी साखियों, पश्चिमी और उन पौधों को, जिल्हे उसने अपने द्वाध से सींच-सींचकर बहा किया था, छीड़ते हुए शकुन्तका का भी जी भर काता है। मारा ग्रॅंक कहल्रम से भाष्त्रा वित दिलाई देना है। यहाँ काकिदाल की बोखनी की चमत्कृति देखने के योग्य है (धर्य अंक)। धर्मात्मा राजा राज-काल में संख्यन सभा में बैठा है, द्वारणवा दी तप-स्वियों और एक स्त्री के भाने की सूचना देता है। दुर्वाला के शाप के वश राजा अपभी पत्नी की नहीं पहचानता और असे अडीकार करने से निषेध करता है। तपम्बी यत करते हैं कि राजा होश में आए घीर अपना करी-य पहचाने: किन्तु वह अपनी साञ्चती प्रकट करता है श्चानत में निश्चय करते हैं कि शकुन्तता को उसके पति के सामने छोड़-कर उन्हें वापिस हो जाना चाहिए। तभी सहमा मानवीय इस में एड दिवयप्रवीति प्रकट होकर शकुन्तजा को उठाकर खेजाती है और सब वैसने वालों को भाश्वर्य में दान जाती है (१म श्र'क)।

प्क भीवर के पास राजा की शंगूर्टी पकड़ी जाती है जो मार्ग में एक तीर्थ में स्नान करते समय शहुन्तजा की श्रंगुजी से पानी में शिर गई थी। भीवर पर चोनी का श्रवराय जगाकर पुंजिस उसे गिरफ्तार कर जेवी है। राजा श्रॅंगुट्टी को पहचान जेवा है। शाप का प्रभाव समाप्त हो चुकने के कारण अब राजा को शहुन्तजा तथा उसके साथ हुई सब बातों का स्मरण हो श्राता है। वह श्रपनी संविश भूज पर खूब पढ़ताता और श्रवने परपत्य होने के कारण बढ़ा हु जी होता है। शह उसे पढ़े दे बाद उसे विद्वक के रोने की श्रावाल श्रातं हैं। वह उसे

अवाने दीहता है तो क्या देखता है कि इन्द्र का सार्थि माति उसकी दुर्गत बना रहा है। तभी उसने माति से सुना कि इन्द्र को देखों के संदार के लिये उसकी महायता चाहिये ( ६८८ अड्ड ) स्वर्ग में देखों पर विजय भागत कर चुकने के बाद माति राजा को स्वर्ग की सैर कराता है। सैर करते करते राजा मारीच महिव के आअम में पहुँचता है, जहाँ वह देखता है कि बाबक खेल खेल में एक शेर के बच्चे को खींच रहा है। कुछ देर में राजा को माल्म हो जाता है कि वह बीर बालक उसका अपना बेटा है। शकुन्तला तपस्विनी के वेश में आती है और महिंदी मारीच उंच दोनों का पुनर्सिकन करा देते हैं और गजुन्तला से कहते हैं कि तरे इतने हु:ख उठाने में राजा का कोई अपराध नहीं है ( ७ म अड्ड )।

(४) ऋतुलंहार — यह काबिदास का गीति-काव्य है, जो उसने अपने कवि-जीवन के प्रारम्भिक काल में विवाधा । यह प्रीप्स के फ़्रीज़रवी बर्गन से प्राप्त होकर वसन्त के प्राय: नि:सख वर्णन के साथ समात होता है, जिसमें नहुए राग युवा बनकर कास्तिदाय के हायों परम- औदि को प्राप्त कर बेला है। इहीं ऋनुष्यों की विशेषताओं का बहत ही बमगीय रीति में निरूपण किया गया है आंर अधेक महनू में बातरागियों के हृदयों में उठने वाली भाव-लहरियों को कुशाब कृती से खासिक्यक कर दिखाया गया है। ब्रीब्म के भास्वर दिवस तरुख वाशियों के जिए महा-दाहक हैं. उन्हें तो इस ऋतु में शीतज रजनियों में ही शान्ति मिलती है, जब चन्द्रमा भी सुन्दर तरुख रमखियों से द्वेष करने खगता है और जब बिरही-अम बिरहागित में भुनते रहते हैं। वर्षां अप में अहि-मौक्रियों का अस्वन करती हुई सी बादलों की बनी घटा माकती है और युवक-युवतियों के हृदयों में भनुराग मानों का उद्गेक अरपन्त कर देती है। शरद का जावस्य निराजा ही है। इस ऋतु में वियोगिनी युवतियों की दशा उस प्रयङ्ग करा के समान हो जाती है जिसे आँधी के स्रोंकों की चोट विद्वल कर डावती है, किन्तु जिनके पित पास हैं वे इस ऋतु को सर्वोत्तम ऋतु ऋतुमन काती हैं। घन्त में वसन्त ऋतु आती है जिसकी शोमा श्राम की मंत्री सहाती है जो युवतियों के हृदय को बींघने के जिये काम-बाग्र का काम करती है।

सारे ग्रन्थ में १४३ पद्य श्रीर क्: सर्ग हैं। ( प्रत्येक सर्ग में एक. एक ऋतु का वर्णन है।) जुन्द भी खुन परिवर्त्तित हैं। इस प्रारम्भिक रचना से भी कार्वादास की सूचन-ईचिका और पूर्ण प्रसादगुणशालिया का पता जगता है। "प्रकृति के प्रति किन को गहरी सहातुभूति, सूचम-ईचिका और भारतीय प्राकृतिक हरगें को विश्वाद रंगों में चिनित करने की अशवाता को जितने सुन्दर रूप में काक्तिहास का यह अन्य सूचिक करता है, उतने में कहाचित उसका कोई भी तूसरा अन्य नहीं करता ।" कान्विदास के दूसरे किसी भी प्रन्थ में "वह पूर्ण प्रसाद गुण नहीं है जिसे आधुनिक अभिरुचि कविता की एक नदी रमणीयता सगकती है, चाहे अनक्कारशस्त्रियों को इसने बहुत आहुष्ट न भी किया हो ? ।"

(४) भेषद् उ—यह कालिदास के शेंद काल का गीति-कान्य है दि हम कह सकते हैं कि यह संस्कृत साहित्य में प्रोक करणगीत (Elegy) है। कुनेर अपने सेनक एक यहां को एक वर्ष के लिए निर्वासित कर देला है। अपनी पत्नी से नियुक्त डोकर नह ( मध्य भारत में ) राम-गिरि नामक पर्नत पर जाकर रहने लगता है। नह एक दिन किसी मेख को उत्तर दिशा की और जाता हुआ देखता है तो उसके द्वारक अपनी पत्नी को सान्त्वमा का सन्देश भेजता है। नह सेव से कहता है कि जब तुम आअकूट पर्नत पर होकर खृष्टि द्वारा दानानल को बुमाते हुए आगे बढ़ोगी, तो नहां तुन्हें निन्थ्य- पर्नत के नीचे बहती हुई नर्मदा

<sup>(1)</sup> मैकरानजः — संस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश), चतुर्थ संस्करण पृष्ठ ३१७।२ ए. बी. कीय; — संस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश), पृष्ठ ८४। ३ कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में (पृष्ठ ८४) कुबेर के स्थान पर भूलसे शिव लिख दिया है।

न्त्रीर वेद्रवती के किनारे कसी हुई विदिशा नगरी मिलेगी। फिर वहां से उड़जियनी की जाना। वहां से कुरुलेज पहुँच कर पित्र सरस्वरी का मधुर जल पीना। उससे आये कनखल आधुगा, कनखल से कैनास श्रीर कैलास से मानस-सर। मानस-सर के मधुर शीतल जल से मार्ग-परि-श्रान्ति दूर करने के बाद तुम खलका पहुँचोगे। अलका ही उसका—अथवा सम्ब कहा जाए तो उसकी परनी का—निवास-स्थान है। इसके बाद यह अपनी परनी के निवास का प्राप्ता देता है जिससे उसे दूरने में कितता न हो। तदनन्तर यह मेत्र से अस्यर्थना करता है कि तुम ख्रामी कि देना; क्योंकि ऐसा न हो कि मेरी परनी कोई ऐसा स्वण्य ख्रीमी कर देना; क्योंकि ऐसा न हो कि मेरी परनी कोई ऐसा स्वण्य ख्रीमी कर देना; क्योंकि ऐसा न हो ध्यान कर रही हो और वह चौंक कर जाग पहें। यह कहता है कि मेरी प्रिया मेरे वियोग में पायह आर क्या हो गई होगी। जब वह स्वयं जाग जाए, तभी तुम उसे मेरे सच्चे भ्रेम का सन्देश देना और उसे यह कहकर धैर्य वैधाना कि शीघ ही हमारा पुनः संयोग स्वर्य होगा।

इस काव्य की कथावस्तु का आधार वाल्मीकि की रामायण में इँहा जा सकता है। उदाहराार्थ; खोई हुई सीता के लिए राम का आहे वियुक्त यस का अपनी परनी के लिये शोक करने का आहर्श उपस्थित करता है, और (४,२८) में आया हुआ वर्षा वर्णन भी कुछ समानता के अंशों को और ध्यान खींचता है। फिर भी काजिदास का वर्णन काजिदास का ही है और कथावस्त्र के बीज से उसने जो पाद्प उत्पन्न किया है वह भी अध्यन्त सरस है। काजिदास का प्रति-पाद्यार्थ निस्सन्देह मौजिकता-पूर्ण और उसका सब्द-विन्यास विध्वित्रीस-शाजी है। सारी कथिता दो मार्गो में विसक्त है और कुल में १९०९

१ वल्लभदेव (११०० ई०) की टीका में १११, दिख्यावर्तनाथ (१२०० ई०) की में ११० क्रीर मिल्लिनाथ (१४०० ई०) की में ११८ पद्य हैं १८ की शताब्दी के जिससेन को १२० पद्यों का पता था।

से लेकर १२० तक पद्य पाणु जाते हैं। सारी कविता में मन्दाकानक सन्द है जिसमें कवि पूर्ण कृतहस्त प्रतीव होता है।

इसी प्रकार की कथान्सतु शिह्नर (Schiller) के मेरिया स्टुम्पर्ट में भी काई है। इसमें भी एक बन्दी रानी अपने प्रमोदमय यौवन का सन्देश स्वदेश की घोर उड़ने वाले बादलों के द्वारा मेजली है। इसमें रागी का विरद्द अनन्त है और उसका विधुर जीवन पाठक के हृदय को द्वित कर देना है।

मेखदूत के पहने-पडाने का प्रचार खून रहा है। इसकी नकता पर अनेक कात्य खिले गए हैं। भिन्न-भिन्न शताब्दियों में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस पर अनेक टीकाएँ जिली हैं। मन्द्सीर में वरसभट्टि की जिली विक्रम सम्बद्ध १३० (सन् ४७३ई०) की प्रशस्ति मिलती है जिले उसने दशपुर में सूर्य मन्दिर की प्रतिष्ठा के जिए बहे परिश्रम से जिला था। उसकी जिलने में वरसमटि ने मेघदूत की अवश्य अपना आदशे रक्ला है। यहापि यह पशस्ति गौडी रीति में जिला गई है और काजिदास की रीति देदभी है, तथापि कुछ पद्य बहुत ही चार है, और ५४ पद्यों की संचित्त प्रशस्ति में वरसभांह ने दशपुर का दीविचित्र और वसन्त एवं शरद् का वर्यान दे दिया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेघदूत का विव्यती भाषा में एक अनुवाद तं जोर में सुरचित है, साथ ही इस का एक अनुवाद जंका की माघा में भी है। इसके अतिरिक्त, इसके अनेक पद्य अवंकार के सन्दर्भों में भी उद्घृत मिलते हैं। १२ वी शताब्दी में घोयीक ने इसी के अनुवहरण पर प्रवन्दत जिला है।

यह छोटा- सा कान्य-अन्य भूगोल के रिलकों के भी बड़े काम का उसने उन १२० को लेकर, समस्यापूर्ति की कला के अप्रयास के रूक में, उनसे पार्श्वनाय का जीवन लिख डाला । प्रद्येपो का कारण प्रन्थ का अरयन्त सर्वप्रिय होना प्रतीत होता है। है: क्योंकि इसमें हमें काबिदाश के समय की कई भौगोबिक बातों का परिचय मिलता है।

(६) कुमारसम्बभ—यह एक महाकाब्य है जिसमें १७ सर्ग हैं। इनसें १ से १७ तक के सर्ग बाद के किसी जेसक की रचना है १। जैसा कि नाम से प्रकट होता है इसमें शिव-पार्वती के प्रत्र कुमार कार्तिकेय के

जन्म का वर्णन है, जिसने देवताको के पीड़क और संसार के प्रत्येक रस्य पदार्थ के ध्वंसक तारक दैत्य का वध किया था। प्रथम सगं में हिमात्तय का परम रमणीय वर्णन है। कियर श्रीर किसरियाँ तक हिसास्तप के अन्दर रॅंगरेकियाँ करने के सिये आती हैं। शिव की भवित्री अर्द्धातिनो पार्वता ऐसे ही हिमालय में जन्म प्रहण करती है श्रोर श्रद्भुत लावरपवती युवनी हो जाती है। यदापि पार्वती युवती हो चुकी है, 'तथापि उसका पिता शिव मे उसका वाग्दान स्दीकार करने की अभ्यर्थना करने का साहस नहीं कर सका; उसे डर था कहीं ऐसा न हो कि शिव उसके प्रणय का प्रतिषेध कर दे-श्रम्यर्थनामङ्गमयेन साधुमाध्यस्थ्यमिष्टे ऽप्यवसम्बतेऽर्थे । हन सब बातों के समद पार्वती का पिता पार्वती को कुछ संस्थियों के साथ जाकर शिव की सेवा में उपस्थित होंने और उसकी मक्ति करने की श्रमुक्ता दे देवाहै ( प्रथम सर्ग )। इसी बीच में देवता तारकासुर से त्रस्त होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और सहायता की याचना करते हैं। महा। भी खाचार है, वह तो तास्कासुर का वर-प्रदाता ही है, अपने खगाए हुए विष-बृत्त का भी काटना उचित नहीं है। देवों का संकट-मोचक तो केवला पार्वती-गर्म-जात शिव का पुत्र ही हो सकता

है (२ य सर्ग)। इन्द्र कामदेव को याद करता है। कामदेव प्रतिज्ञा करता है कि यदि मेरा मित्र वसन्त मेरे साथ चले तो मैं शिव का त्रत भंग कर सकता हूं। वसंत के शिव के तपीवन में जाने पर सारी प्रकृति पुनक्च सिस हो डठती है; यहाँ तक कि पशु और पन्नी भी मन्मयो

१ देखिये खगड १६ ।

म्मधित हो जाते हैं। पार्वती किय के लामने काती है और शिव का भैय कुछ परिलुस हो जाता है। समाधि तोक्कर शिव ने देखा तो सामने कामदेव को श्रविज्यधन्ता पाया। बस किर क्या था? सरकाल कृद शिव का नृतीय नेत्र खुका और उसमें से निकली हुई श्रारिन-ज्वास्ता ने पता के श्रान्दर-श्रान्दर कामदेव की शरम कर दिया ( ३ य सर्ग )। रात को अपने पति कामदेव का वियोग असहा हो गया। वह अपने पति के साथ सती हो जाने का निश्चय करती है। क्संत इसे घेंथे बंघाता है पर इसका कोम दूर नहीं होता । इतने में आकाशवाणी होती है कि जब पार्वती के साथ शिव का विवाह हो जाएगा। तब तेरा पति पुनरुज्जीवित हो जायगा। इस दाकाशवासी को सुनकर रति ने धेर्य धारण क्या। यह उत्सुकता से दति के पुन-रुडजीवन के ग्रुम दिन की प्रतीसा करने लगी ( चतुर्थ मगै)। अपने अयस्मों में असफल होकर पार्वती ने अब तप के द्वारा शिव की अस करने का निश्चय किया । माला ने बेटी को तप से विरत रहने की बहुत प्रेरणा की, किन्तु सब व्यर्थ । पार्टतः एक पर्वत के शिखर वर जाकर ऐसा भयंकर तप करने जमी कि उसे देख कर मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए। उसने स्वयं गिश्ते हुए पत्तों तक को आनं से निषेध कर दिया और यह केवल अयाचित प्राप्त जल पर ही रहने खरी। उसके इस तप को देख कर शिव से न रहा गया। वे ब्राह्म श्रह्म चारी का रूप बनाकर उसके सामने आए और पार्वती की पति-भक्ति की परीका कोने के जिए शिव की निन्दा करने जागे । पावैती ने श्वचित उत्तर दिया भीर कहा कि तुम शिव के यथार्थ रूप से परिचित नहीं हो। महापुरुषों की निन्दा करना ही पाप नहीं है; प्रत्युत निन्दा सुनना भी पाप है यह कहते हुए पार्वती ने वहाँ से चल देना चाहा। तब शिव ने यथार्थ रूप प्रकट करके पार्वसी का द्वाप पकड़ लिया और कहा कि में आज से तपःक्रीत तुम्हारा दास हूँ (पञ्चम सर्ग) अवन्थती के साथ सप्तिष पार्वती के पिता के पास आए और उर की प्रशंसा करने समे। पित

के पास खरी हुई पार्वती सिर नीचा करके अनकी सब बातें सुनती रही। पार्वती के पिता ने पार्वती की माता से पूखा कि तुम्हारी क्या सम्मति है, क्योंकि कन्याओं के विषय में गृहस्थ लोग प्राय: अपनी परिनयों की अनुमति पर चलते हैं। पार्वती की माता तुरन्त स्वीकार कर लेती है। एवं ति कर सर्ग )। राजवैभव के अनुसार विवाह की तैयारियों होने सर्गी और बड़ी सान के साथ विवाह हुआ। कवि पार्वती की माता के हर्ष निचाद के मिश्रित भावों का बड़ी विश्वता के साथ वर्णन करता है (सिसम सर्ग)। इस सर्ग में काम शास्त्र के नियमानुसार शिव-पार्वती की प्रेमकीता का विस्तत वर्णन है।

इमें जानन्दवर्षन (३,७) से मालूम होता है कि समास्रोधकों ने जगन् के माता-विता (शिव-वार्षती ) के सुरत का वर्षन करना अच्छा नहीं माना. कहाचिन् इस आजिचना के कारण ही काजिदास ने जागे नहीं जिस्ता और प्रन्थ को कुमार के जन्म के साथ ही समाप्त कर दिया। 'कुमार सम्भव' नाम भी यही सूचित करता है। ऐसा मालूम होता है कि किब की सृत्यु के कारण यह प्रन्थ अपूर्ण नहीं रहा; न्योंकि यह माना जाता है कि रह्युंश किव की प्रीदायस्था की रचना है और इसी की तरह अपूर्ण भी है।

बाद के सर्गों में कहानी को अन्ध के नाम द्वारा स्वित होने बाखे स्थल से आगे बदाया गया है। युद्ध के देवता स्कन्द का जन्म होता है। बहु युवा होकर ऋद्वितीय पराक्रमी बीर बनता है। अन्त में जाकर उसके द्वारा तारकासुर के पर!जित होने का वर्णन है।

(७) रघुवंश ---यह १६ सर्ग का महाकाठय है और विद्वान् मानते हैं कि कवि ने इसे अपनी मौदावस्था में लिखा था। यद्यपि कथानक स्नाममा वही है जो रामायण और पुराणों में पाया जाता है, तथापि कालिदास की मौलिकता और सूचन-ईचिका दर्शनीय हैं। ग्रन्थ महाराज दिलीय के वर्णन से प्रारम्भ होता है। दिलीय के अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। दुर्माग्य से एक बार महाराज इन्द्र की गौ सुरिम का

यथोचित ब्रादर न कर पाए, जिससे उसने उन्हें निरंपत्य होने का शाक दे दिया। इम शाप की शक्ति केवज सुर्गि की सुता नन्दिनी से प्राप्त किए हुए एक वर से ही नष्ट हो सकती थी (१म सर्ग)। वसिष्ठ क उपदेश से दिलीय ने वन में निन्दनी की सेवा की ! एक बाद एक सिह ने नन्दिना के ऊपर श्राक्रतण करना चाहा। राजा ने सिंह से प्रार्थना की कि तम मेरे शरीर से अपना पेट मर कर इस नाम को छोड दो। इस प्रकार उसने अपनी बच्ची मक्ति का परिचय दिया। सिंह कोई सन्। सिंह नहीं था, वह महादेव का एक सेवक था और राजा की परीका के के जिए भेजा गया था। छब राजा को निन्दती से अभीष्ट वर मिल गया (रयसर्ग)। राजा के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, िस का नाम रश् रक्का गया। रञ्जू के वसपन का वर्णन है। जब वह अवाहो गयातक राजा ने उसे अश्वमेश के घोड़े की रचा का भार शौपा। रघु को घोड़े को रचा के जिये इन्द्र तक से युद्ध करना पड़ा (श्यसमं) । दिजीप के पश्चात् रघु गदी पर बैठा। श्रव उसकी दिग्विजय का संद्विण्त किन्तु बढ़ा भोजस्वी वर्णन भाता है। दिग्विजय के बाद उसने विश्वजित यज किया, जिसमें विजयों में प्राप्त सारी सम्पत्ति दान में दे ही, 'श्राहानं हि विसर्गाय सता वाश्यिचामिव' (४थं सर्ग)। श्रोदार्थ के कारण रच्च मिक्चिन हो गया। जब कोत्समुनि दान मांगने के लिये उसके पास आये तो वह किंकतें व्यविभृत हो गया। कुवेर की समयोचित सहायता ने उसकी कठिनता को दूर कर दिया। उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाग स्रज रक्ला गया (स्म सर्ग)। तब इन्दुमती के स्वयंवर का वर्णन स्राता है। कोई न कांइ बहाना बनाकर अनेक राजकुमारों को वरने से छोड़ दिया जाता है। एक वीर राजकुमार की राजकुमाशी केवल यह कहकर नापसन्द कर देती है कि पत्येक की अभिरुचि प्रथक् प्रकक् है। अस्त में श्रज का वरण हो जाता है। (६४ सर्ग)। विवाह हो जाता है। स्वयं-वर में द्वार खाए हुए राजा वर-पात्रा पर आक्रमण करते हैं. किन्तु अज श्रपने बाहुत वीर्थ-शौर्य द्वारा उनको केवन मार भगाता है श्रौर द्या करके उन की जान नहीं लेता (७म सर्ग) । किर <u>अज</u> के शान्तिपूर्ण शासन का वर्णान होता है । इन्द्रमती की सहसा मृत्यु से अज पर वज्रपात-सा हो

जाला है। उसका घेर्य टूट जाता है और उसे जोवन में प्रानन्द िखाई नहीं देता। उस पर किसी सान्त्वना का कोई प्रभाव नहीं होता। वह चाहता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो जाए जिससे वह प्रपनी प्रिया से स्वर्ग में फिर मिल सके (मन सर्ग) उसके बाद उसका पुत्र दुशरथ राजा होता है। अवग्रकुमार की कथा वर्णित है (इस सर्ग) प्रमाले छ: सर्गों में राम की कथा का सविस्तर वर्णन प्राता है। सोज-हवें सर्ग में कुश की, सत्ररहवें में कुश के पुत्र की और अठारहवें तथा उन्नीसवें सर्ग में उनके अने इ उत्तराधिकारियों की कथा वी गई है। उत्तराधिकारियों में से कुछके तो केवल नाम मात्र ही दिये गए हैं। काइय अपूर्ण रहता है। कदाचित इसका कारण कोवे की मृत्यु है।

## (२१) कालिदास के ग्रन्थों के मौलिक भाग

(क) अपर कहा जा चुका है कि विक्सन ने दुईं ज आधार पर मास्रवि-काम्निमित्र को कांखिदास की रचना मानने में सन्देह प्रकट किया था, परन्तु वास्तव में यह कांबिदास की ही रचना है। शेष दोनों नाटक सर्व सम्मत्ति से उनकी ही कृति माने जाते हैं।

(क) ऋतुसहार कालिदास कृत है या नहीं, इस बारे में बड़ा विवाद पाचा जाता है। विरोधी पन कहता है कि:--

(१) नाम के अन्दर 'संहार' शब्द 'चक्कर' के धर्थ में अयुक्त हुआ है और काखिदास ने कुमारसम्मन में इस शब्द का धरोग निरुकुत ही। भिन्न अर्थ में किया है, यथा---

> कोधं प्रभो संहर संहरेति याबद् गिरः खे सरुतां चरन्ति।

(२) यह काव्य ग्रीष्म ऋत् के विशद वर्णान से प्रारम्भ होकर वसन्तः देखिये खुगड २० का (१)। के चोवा वर्षान के साथ समाप्त होता है। इससे फ्लम्प्रक्षे भयवा अबु-पातगून्यता (Disproportion) सृचित होता है। इस काखियास से ऐसी भागा नहीं कर सकते ।

- (१) श्रदकांशचार्यों ने ऋतु वर्शन के उदाहरण ऋतुमंहार से न देकर रहुवंश से दिये हैं।
- (४) मिलिनाथ ने क जिदास के काज्य-त्रय पर टीका जिली हैं, ऋत्संहार पर नहीं।
- (१) १०वीं शताब्दी से ब्रारम्भ करके अनेक विद्वानों ने काखिदास के दूसरे अन्थों पर टीकाएं जिस्ती हैं, किन्तु ऋतुसंहार पर १८वीं शताब्दी तक कोई टीका नहीं जिस्ती गई।

समर्थक पत्त के जोगों का कथन है कि ऋतुसंहार कालिदास की अन्यकृतियों की अपेदा न्यून अ गो का अवस्य है किन्तु यह इसिकए हं कि कि कि का यह पारिम्मक प्रयस्न है। टेनिसन और गेटे तक को आदिम और अन्तिम रचनाओं में ऐसा ही मारी अन्तर्वेषम्य देखा जाता है। इससे इस बात का भी समाधान हो जाता है कि आलंकारिकों ने ऋतु संहार की अपेदा रधुवंश में से अदर्या देना क्यों पसंद किया ? ऋतु संहार को सरख समम कर ही मिलनाथ या किसी अन्य टीकाकार ने इस पर टीका जिखने की भी आवश्यकता नहीं सममी। किसी भी प्राचीन विद्वान ने इसके काजिदास-कृत होने में कभी सन्देह नहीं किया।साथ हो यह भी संभव जाना पहला है कि बरसभिट को इस काव्य का पता या और उसने मन्द्रांश प्रशरित (१३० वि०) इसी के अनुदर्या पर जिली थी।

- (ग) मेघर्त के बारे में पता लगता है कि इसके प्राचीनतम टीकाकार वहसदेव को केवल १९१ पत्तों का पता था, किन्तु महिनाय की टीका में ११८ पद्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष करके उत्ताराई के कुछ पद्य अविष्त हैं।
  - (घ) रधुवंश के बारे में दिसालेंड (Hillebrandt) का 'काशिस्तास'

दास कृत नहीं हैं। यह ठीक है कि गुणों में ये सर्ग न्यून भ्रेशों के हैं। इनमें न तो कान्यविषयियी सन्तर्ृष्टि ही पाई जाती है, भौर न ही वह तीन भावोध्या, जो काजिदास में पर्वाप्त देखी जाती है, किन्तु इससे हम यह परियाम नहीं निकाज सकते कि ये काजिदास कृत नहीं है। किसी अन्य विद्वान ने इन सर्गों के प्रचिस होने की शंका नहीं की। अधिक से अधिक हम यह कह सकते हैं कि इन सर्गों में काजिदास की

उरक्रष्ट काव्य-शक्ति का चमस्कार देखने को नहीं मिखता।

पृष्ठ धर पर कहना है कि इसके १७ से १६ तक के शीप सर्थ काबि-

(क) अब कुमारसम्भवको सेते हैं। श्वें से १७वें तक के सर्ग निश्चय ही बाद में जोडे गए हैं। मिल्लिय की टीका केवल में के अन्त तक मिलती है। आलंकारिकों ने भी पहले ही आठ स्गी में से उदाहरण दिए हैं। शैली, वाक्य-विन्यास और कथा-निर्माण-कौशल के आभ्यक्त-रिक प्रमाणों से भी अन्त के इन सर्गों का प्रश्चिम होना एक दम सिक्क होता है। इनमें कुछ ऐसे वाक्य-खरड बार बार आए हैं जो कालिदास की शैली के विरुद्ध हैं। कुम्दःपूर्ति के लिए नूनम्, खलु, सथः, अलम् इत्यादि व्यर्थ के शब्द भरे गए हैं। कई स्थलों पर प्रथम और तृतीय चरण के अन्त में अति का भी अभाव है। अव्ययीभाव समासों और कर्मेखा प्रयोग आसमने-पद में लिट के प्रयोगों का आधिक्य है। समास के अन्त में 'अन्त' (यथा समासान्त) पद का प्रयोग लेखक को बढ़ा प्यारा लगता है। इस 'अन्त' की तुलना मराठी के अधिकरण कारक की 'आंत' विभक्ति से की जा सकती है। इसी आधार पर जैकोबी का विचार है कि कदाचित् इन सर्गों का रचयिता कोई महाराष्ट्रीय होगा।

## (२२) नाटकों के नाना संस्करण

काजिदास के अधिक सर्व-प्रिय नाटकों के नाना संस्करणों का

१ इसके विपरीत हम देखते हैं कि आलंकारिकों ने रहवंश के सब सर्गों में से उटाहरण दिए हैं।

मिलना स्वाभाविक ही है। मालविकारिनमित्र का अब तक एक ही संस्क-रण मिलता आ रहा है. किन्तु साहित्यदर्पणमें एक लम्बा प्रकरण इस में से उद्दूत किया गया है जो वन्त मान संस्करण के प्रकरण से पूरा प्रा नहीं मिलता। इससे अनुमान दोता है कि इतका भी कोई दूमरा संस्क-रण रहा होगा। वन्त मान मालविकारिगमित्र का प्रकरण माहित्यदर्भण में छह त प्रकरण का समुपवृद्धित रूप है।

विक्रमोर्चेशीय हो संस्करणों में चला आ रहा है, (१) एसरीय (बंगाजी धोर देवनागरी जिपि में सुरचित) धोर (२) दिख्यांच (दिख्या भारत की भाषा की लिपियों में सुरचित)। पहले पर रंगनाथ (१६६६०) ने धौर दूसरे पर काउपनेम (१४०० हैं०) ने टीका विक्षी है। उत्तरीय संस्करण का चौथा अब बहुत उपनृंद्दित है। इसमें अपभंश के अनेक ऐसे पद्य हैं जिनक गीत-स्वर भी साथ ही निर्देश कर दिए गए हैं। नायक, नाट्य-शास्त्र के विरुद्ध, अपभ्रश में गाता है, परन्तु इस नियमोह वन का समाधान इस आधार पर दिया जाता है कि नायक उन्मत्त है। यह विश्वान नहीं होता कि काबिदास ने ये पय अपभ्रंश में लिखे होंगे। इस अंक' की अनुकृति पर लिखे धनेक सन्दर्भों में से किसी में सी अपभ्रंश का कोई प्य नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त कालितास के काल में ऐसी अपभ्रंश बोबियों के होने में भी सन्देह किया जाता है। उत्तरीय संस्करण में नाटक को 'जांटक' का धौर दिन-कीय में नाटक का नाम दिया गया है।

श्राभिज्ञान शकुन्तका के चार संस्करण उपलब्ध हैं—बंगाकी, देव-भागरी, कारमीरी श्रीर दक्षिण भारतीय, पहले दो विशेष महत्व<sup>े</sup> के

१ देखिये— भवभूति के मालतीमाधव का नवम श्रंक, राजशेखर के बालरामायण का पंचम श्रंक, बयदेव के प्रसन्तराधव का षष्ट श्रंक श्रौर महानाटक का चतुर्य श्रंक। २ काश्मीरी तो बंगाली श्रौर देवनागरी का सम्मिश्रण है, तथा दिल्लाभारतीय देवनागरी से बहुत ज्यादा मिलता बुलता है।

हैं। वंगश्ती संस्करण में २२१ श्लोक हैं और शंकर एवं चन्द्रशेलर इस पर टीका लिखने वाले हैं। देवनागरी संस्करण में १६४ पद्य हैं और इस पर राजव भट्ट की टीका मिलती है। यह बताना यदापि कठिम है कि इन दोनों में से कौन-सा संस्करण अधिक अच्छा है. तथापि प्रमाख दृहत्तर संस्करण के पत्त में श्रातिक मुकता है। ईसा की ७वीं शताब्दी में दर्भ ने बगालां सस्करण का अनुकरण किया था; क्योंकि रक्षावली का वह दश्य जिसमें नायिका मागरिका जाना है, वारस चाती है, छु कर राजा की बातें सुनती है और उसके सामने प्रस्ट होती है, बृहत्तर सरकरण के एक ऐसे ही दृश्य के लगमग पूरे अनुकरण पर क्षिया गया है। दूसरी तरक देवनागरी संस्करण अपूर्ण है। सरमवतया यद्र झजिवत्र के लिये किया हुन्ना बृहत्तर संस्करण का संविक्ष रूप है। इसमें 'ब'पहर हो रहा है' कह कर राजा शकुन्तचा को रोकता है, इसने में 'शाम हो गई है' कहता दुई गीवमी था जाती है। वृदसर संस्करण में काजविष उक ऐसा व्याघात दोष नहीं पाया जाटा है। इसके सिवा, वंगार्जाः संस्करण की प्राकृत मा निस्सन्देह श्रविक ग्रह है। यह जात भो बहत कुछ डीक है कि राजशेखर को यंगाखी संस्करण का पता था. छिसी अन्य का नहीं। देवनागरी संस्करण के आचीन पर होने से वैदर (Wober) की दी हुई युक्तियां संशयापहारिगी नहीं हैं।

## (२३) कालिदास का काल

दुर्साग्य की बात है कि मारत के सर्वश्रेष्ठ कि के काल के बारे में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिलता। कालकी अवरसीमा Lower Limit का निरचय तीन बातों से दोता है—(१) शक सम्बद् ११६ (६३६ है०) का ऐहोल का शिला-जेल जिसमें कालिदास की की तिं का उरलेख है, (२) वाण (६२०ई०) के हर्व चरित्र की सूमिका जिसमें उसने कालिदास की मञ्जरीकियों की प्रशंसा की है, और (३) सुबन्धु का एक परोच संकेत।

१ बोलेज़्सेन (Bollensen) का भी यही मत है।

इसका दिगन्तस्थापी यश सनुपातित करने के खिए कम से कम 140 वर्ष पहले विद्यमान रहा होगा। पर लीमा upper limit की क्रिम्थिक मालविकाग्निभित्र (लगभग ई० ५० १२१) हैं जो शुंगवंश का प्रवर्तित था। इन दोनों सीमाओं के बीच, भिन्न भिन्न विद्वान्, काबिदास का भिन्न भिन्न काल निश्चित करते हैं।

(१) ई. पू. प्रथम शताब्दी का श्रनुश्र तवाद ।

जनश्रुति के चतुसार काबिदास निकमादित्य शकारि की समा के नवरत्नों में से एक था। यह निकमादित्य भी नहीं निकमादित्य कहे जाते हैं, जिथ्होंने शकनिजय के उपजच्य में १७ हे० प्० में अपनः सम्वत् प्रवर्तित किया था। काबिदास के निकमादित्य-पाखित होने की सूचना निकमोविशीय नाटक के नाम से भी होती है इस नाम में उसने इन्द्रममास के अन्त में जगने नाजे 'ईय' प्रत्यय के नियम का उरुवाइन केवल अपने आअयदाता के नाम को अमर ननाने के जिए किया है। इस नाह का समर्थन नचयमाण युक्तियों से होता है:—

- (क) मालविकारिनिमित्र की कथा से प्रवीत होता है कि किव की शुक्क वंश के इतिहास का, जो पुरागों तक में नहीं मिलता है, खूब परिचय था। नाटक की बातें अर्थात् पुष्यमित्र का सेनापित होना, पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र का यवनों को सिन्धु के तट पर परास्त करना, पुष्यमित्र का अरवनेच यज्ञ करना ऐतिहासिक घटनाएं हैं। कालिदास को यह सारा पता स्वयं शुक्रों से खता होगा। इसके आतिरिक्त, नाट्यगास्त्र के अनुसार कथावस्तु तथा नायक सुप्रसिद्ध होने चाहिएं। यदि कालिदास गुण्त-काल में जीवित होता तो उसके समय अग्निमित्र का यश मन्द हो जुका होने के कारण उसे नायक बनाने का बात सनदेहपूर्ण हो जाती है।
- (ख) मीटा के एक मुद्रा-चित्र में एक राजा रथ में बैठकर हरिस का आखेट करता हुआ दिखाया गया है। यह दश्य शकुन्तजा नाटक प्रथम आंक के दृश्य से बहुत मिलता है; इस दश्य के रूमान सम्पूर्ण

सन्हत-साहित्य में कोई रूसरा दश्य नहीं है। यह मुझा-चित्र शुझ-साम्रा-उत्र को सीमा के श्रन्तर्गत प्राप्त हुआ था। श्रतः काबिदास शुझ वंश के श्रन्त ( अर्थात् २४ ई० पू० ) से पहते ही जीवित रहा होगा।

(ग) कालिदास की शैलो कृतिमता से मुक्त है। यह महाभाष्य से यहुत मिलती जुलती है। यत: कालिदास का काज अम-सम्पन्न एवं कृतिम शैं की के उत्तम कादर्शमून नासिक और गिम्नार के शिलानेखों के काल में बहुत पहुने होना चाहिए।

(च) कुड शब्दों के इतिहास से ऐपा जात होता है कि संस्कृत कातिदास के काल के शिविसों की बोल चाल की भाषा थी। उदाहरणार्थ, परसेप्टी और पेलव शब्द का त्रयोग अमरकोष में दिए अर्थ से बिस्कुल भिन्न अर्थ में हुआ है।

(क) कुछ वैदिक शब्दों के व्यवदार से ऐसा जतील होता है कि यह वैदिक कोर अरेण्य सादित्य के सन्धिकाल में हुआ, और यह काल ३०० ई० प्० से ईसवी सन् के प्रारम्भ तक माना जाता है। ईसवी सन् के प्रारम्भिक काल के लेखक तक भी अपनी रचनाओं में किसी वैदिक शब्द का प्रयोग नहीं करते।

(च) कालिदास ने परशुराम को केवल ऋषि माना है, विष्णु का स्रवतार महीं। परशुराम को अवतार मानना परचात् में आरम्भ हुआ।

(क्) कालिदास और अश्ववीष के तुस्तनात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि उन दोनों के लेख परस्पर निरपेक्षा नहीं हैं? । बहुत ही कम विद्वान् इसे अस्वीकार करेंगे कि अश्ववीष कालिदास की अपेक्षा अधिक कृतिम है। अश्ववीष प्राय ध्वनि के लिये अर्थ की उपेक्षा कर देता है। काव्य शैंकी का इतिहास प्रायः उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कृतिमता का इतिहास है। ऐसी अवस्था में कालिदास को अश्ववीष ( ईसा की प्रथम शताब्दी) से पहले रखना ही स्थामाविक होगा। यद्यपि दूसरे भी आधार हैं. तयापि यही अधिक न्यायपूर्ण प्रतीस होता है कि बौद कवि

१ खरड०२८ और ३०।

रे इड चिरित में का बिदाय के अन्थों में से दश्यों का अनुकरण किया हो। यह विश्वास कम होता है कि संस्कृत साहित्य के सर्वतोसुकी-ग्जावान् सर्व श्रेष्ट किव ने अश्ववोध के बुद्धचरित की मकता की हो और सफ्जावनन सुख से, एक ही नहीं, दोनो महा क्ष्यों में जुराय हुए मान से दकान विस्थित की हो।

- (ज) हाख ( ईसा की प्रथम शतान्दी ) की सतसई में एक वय में महाराज विक्रमादित्य की दानस्तुति आई है।
- (क) बौद्धधर्म-परामशीं स्थलों तथा शङ्कन्तला में आए बौद्धिमें सम्बन्धी राज-संरक्षणों की बातों से मालूम होता है कि कालिदास ईसवी यन् के प्रारम्भ से कुछ पूर्व हुआ होगा। यह वह काल था जिस तक राजा लोग बौद्धधर्म का संरक्षण करते आ रहे थे। 'प्रवर्तनां प्रकृति-हिहाय पार्थिव: सरस्वती अ्रांतमहतां महीयतास्' की प्रार्थना उसके स्थित हुउय से हे' निकली होगी।

किन्तु उक्त बाद ज़ुटियों से बिन्कुल शून्य नहीं है।

- (क) इसका कोई प्रतास नहीं मिलता कि है॰ ए॰ की प्रथम शतान्दों में विक्रमादित्य नामक किसी राजा ने (चाहे हाल की सत्त्रहें में आया हुआ विक्रमादित्य सम्बन्धी टल्बेख सत्य ही हो ) शकों को परास्त किया हो ।
- (स) बहुत सम्भव हैं कि विक्रमादित्य, जिसके साथ परम्परागत रूदि के अनुसार काजिदास का गाम जोड़ा जाता है, कोई उपाधि मात्र हो, और व्यक्तिवाचक संज्ञा न हो।
- (ग) इसका कोई प्रमाश नहीं कि ४७ ई० पू॰ में प्रवर्तित सम्वत् विक्रम सम्वत् ही था। ते सों के साम्य के आधार पर इस इतमा ही जानते हैं कि ४७ ई० पू० में प्रवर्तित सम्बन् कः सौ तक कृत सम्वत् या मास्व सम्बन् के नाम से प्रचित्त रहा। बहुत देर के बाद ( =०० ई० के तामगा) यह सम्बन् विक्रम सम्बन् से प्रसिद्ध हुआ।
  - (घ) नवरत्नों में काविदास के नाम के साथ श्रमरसिद्ध और वराइ-

मिहिर के भी नाम जिए जाते हैं; किन्तु अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से पता जगता है कि ये दोनों वाद में हुए हैं।

#### (२) छठी शताब्दी का वाद ।

- (क) फुर्गु सन ( Fergusson ) का विचार था कि विक्रमादित्य नामक किसी राजा ने १४४ हैं ॰ में हुयों को परास्त किया था। अपनी विजय की स्मृति में उसने विक्रम सम्वत् का नींच ढाली और अपने सम्वत् को प्राचीनला का महत्व हेने के लिए हसे ६ शलाब्दी पूर्व से प्राचम्म किया । पो० मैक्समूलर के 'पुनरुजीवन वाद ने, जिसके अनुसार छः सौ वर्ष तक सोनं के बाद ईसा की पांचवी शलाब्दी में संस्कृत का पुनर्जागरण हुआ, इस वाद को कुछ महत्त्व है दिया। किन्तु शिलालेख-लब्ध प्रमाणां ने वनकाणा कि न तो सम्लम्खर का वाद समञ्जयन्त हो सकता है और न फर्यु सन का, स्पांकि १७ ई० ६० का सम्वत् कम से कस एक शलाब्दा पहले छत या मालव सम्वत् के नाम से शिकालेखां में ज्ञात था।
- (ख) यखां क्रिम् हैन का बाद उपेडिस ही सुका था, तथापि कुछ बिहान कित्रय स्वतन्त्र प्रमायों के आधार पर काविदास का काल छुड़ी सताब्दी ही मानते रहे। डा॰ हानंब (Hoemle) के मत से काविदास महाराज यशोधमी (ई॰ की छुटी शताब्दी) का आश्रित था। इस विचार का शाधार मुख्यतः रघुवंशरात दिग्विजय का वर्णन स्रोर हुए। का इस देश (कश्मार में रहना बताना है जहां केसर व

१ जगत् के इतिहास में इस प्रकार के सम्बत् के प्रारम्भ होने का कोई दृष्टांन नहीं मिलता, तो भी यह काल्पनिक वाद कुछ काल तक प्रचलित रहता रहा। र जर्नल ब्राव् रायल एशियाटिक सोसायटी (१६०६) र केसर का नाम मात्र सुनकर किसी ने कालिदास (कालि के दास) को काश्मीर निवासी मातृगुष्त (माता से रिच्चित) मान लिया है। शायद इसका कारण नाम के ब्रार्थ का साम्ब है। पर इस विचार में कोई प्रमाण नहीं मिलता ब्रार इसके समर्थक भी नहीं हैं।

पैदा होती है इस विकार का समर्थन कोई विदान महीं करता यह विवार भूम्य मींव पर खड़ा मालूम होता है।

## (३) पञ्चम राताब्दी वाला बाद्।

- (क) कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त द्विनीय विक्रमादित्य काखिदास का श्राथयदात। था।
- (ख) मेबदूत में, रघुवंशस्य दिग्डिजय एवं राम के लंका से सीटने में काब्रिदास ने जो भीगोबिक परिस्थिति प्रकट की है वह गुण्तकाल के भारत को स्चित करलं। है।
- (ग) रखु की 'देन्विजय का ध्यान समुद्रगुप्त की दिन्विजय से आवा होगा जिसका क्षम भी आयः यहीं हैं।
- (व) कदाचित् कुमारसम्भव कुमारगुत के जनम की खोर संकेत करता हो।
- (क) समुद्रगुप्त ने अश्वमेष यज्ञ किया थः। साम्रविकारिनमिश्व में जो अश्यमेष विश्वत है वह कदाचित् उसी की ओर संकेत हो।
- (च) इस बात की पुष्टि वसमाहि ( ४७३ ई० ) रचित कुमारगुप्त के मन्द्रसीर के शिकालेख से मा होतो है। इस शिजालेख के कुछ पण काबिदास के रचुवंश श्रीर मेचवूत के पद्यों का समरण कर.ते हैं। उदाह-रणार्थ;

चखरपताकान्यबद्धासनाथान्यत्यर्थग्रङ्कान्यधिकोन्नतानि । तिब्द्धताचित्रसिताभ्रक्टतुस्योपमानानि गृहाणि यत्र ॥ कैद्धासतुङ्क शिखरप्रतिमानि चान्यान्यामान्ति दीर्घवत्नभीनि

स्वेदिकानि ।

गाम्धर्वशब्दमुखराणि निषिष्टचित्रकर्माणि लोजकद्वीवनशो-

भितानि ।

वरसभट्टि के यह परा मेचद्वस्थ अशिक्षांबत पद्य का पदान्ता करवामात्र है—

#### पंचम शनाब्दी वाला बाद

विश्व त्वन्तं स्वितविताः सेन्द्रसापं सिस्ताः सङ्गोताय पहत्रमुर्खाः व्याप्यसम्भोरघोषम् । श्रन्तस्तोयं मश्चिमयशुवस्तुङ्गभभं विहासाः प्रासादास्यां तुक्वितृमकं यत्र तैस्तैर्विशेषैः ॥

- (छ) दिभिन्त्रय में पारशिकों और हुयों का निवास भारत की उत्तर-परिचर्माय सीमा पर बताया गया है, यह यात पंजाब तक को सम्मिन्नित करके समग्र उत्तर भारत के उपर शासन करने वाले गुम्त राजाओं के समय के बाद संभव नहीं हो सकी होगी।
- (ज) मिल्लिय का टीका के आधार पर यह माना कता है कि का बिदास ने मेघदूत में दिन्नाग और निशुत्त की और संकेत किया है। मिल्लिय का काल का खिदास से बहुत पश्चात् हं, अतः उसका कथन पूर्यो दिश्वसनीय नहीं है। किसी आचीम लेखक के लंख में मिल्लिया की बात का बीज नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त, रजेय का खिदास की शैली के विरुद्ध है। यह भी सम्मव नहीं है कि कोई अपिक आदरस्वक बहुचचन में अपने शत्रु के नाम की और संकेत करें जैसा कि का जिदास के प्रभ्य में बताया जाता है। (विश्वये, दिन्नागामां पिश्व परिहरन् स्थूबहस्तानलेपान्)। और पदि इस संकेत को सस्य मान मी कों, तो भी इसकी का लक्ष्य की दृष्टि से इस नाद से मुद्रभेद महीं होती। दिन्नाग के गुरु क्युवन्धु का प्रन्थ ४०४ ई० में चीनी साथा में अन्दित हो चुका था और चन्द्रगुप्त दिनीय ४१६ ई० तक स्थित नहां।
  - (म) कालिदास ने माना है कि पृथियों की छाया पहने के कारण चन्द्र प्रहर्श होता है। इसी बात को लेकर कहा जाता है कि कालिदास ने यह विचार आर्थभट्ट ( ४६६ ई० ) से लिया था। चन्द्रमा के कलाई को छोड़कर, यह बात किसी अन्य दात की ओर सक्केत करती है, इसमें सन्देश है और यदि कालिदास के जन्द्र प्रहर्श सम्बन्धी उक्त विचार को स्थार्थ भी मान हैं तो भी कहा जा सकता है कि उसने यह विचार

रोमक सिद्धन्त ( ४०० ई० ) से विया होता।

- (ज) कालिदास ने ज्योतिष शास्त्र कः 'जामित्र' सब्द् प्रयुक्त किया है। पह शब्द यूनानी साचा का प्रवीत होता है। भी० कीय के मनातु-सार यह शब्द क्यलिदास्त का जो काल मूचित करता है जह २२० ई० से पहले नहीं पड़ सकता।
- (2) कहा गया है कि काजिदास की माकृत भाषाएँ अश्वयोष की प्राकृतों से प्ररामी नहीं हैं, परन्तु यह भाषा-तुजना यथार्थ नहीं हो सकती, कारण कि अश्ववोष के प्रन्थ भध्य एशिया में और काजिदास के भारत में उपलब्ध हुए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि काखिदास का समय दो सीमाओं के अधित ई० पू० प्रथम शताब्दी और ४०० ई० के मध्य पहला है। ''जब तक जात-काल शिकालेकों के साथ तथा संस्कृत के प्राचीनतम सार्वाकार-प्रन्थों में दिए नियमों के साथ मिलाकर उसके प्रत्येक प्रन्थ की भाषा, शैली और साहित्यक (आजंकारिक) परिभाषाओं का गहरा अनुसन्धान न हो जाए तब तक उसके काला के प्रश्न का निश्चत इस सम्भव नहीं है।''

## (२४) कालिदास के विचार

कालिदास पूर्याता को पाप्त श्रासमा ( वेदिक ) धर्म के सिद्धान्तों का सच्चा प्रतिनिधि है। वह श्रासमा, चित्रम, बेश्य, श्रूष्ट्रहन चार वर्णों और हमके शास्त्रोक्त-धर्मी का मानने वाला है।

ब्रह्मचर्यं, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ्य और संन्यास इन वारों आश्रमों एवं इनके शास्त्र-विद्ति कर्तेच्यों का १ क्यावी है। इस अनुमान का समर्थन रमुवंश की मारम्भिक पङ्कियां से ही हो जाता है—

> शैशवेऽम्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिकाम् । वार्यके मुनिवृत्तीमां योगेनान्ते सनुत्यजाम् ॥

१ मैक्डानल, संस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश) पृष्ठ ३२५।

( वचान में वे दिशास्यास करते थे, युवाबस्था में विवयोगकोग । बुटापे में वे मुनियौँ जैसा जीवन व्यतोत करते थे और श्रन्त में योगद्वारा शरीर त्यागते थे )

जीवन के चार फर्जों — धर्म, घर्ष, काम ध्रीर मोच — मेंडस का पूर्ण विश्वाम है। काम ध्रीर धर्ष की प्राप्ति मोच पासि के उद्देश्य से धर्म के अनुसार होनी चाहिये। यह सिद्धान्त उसने ध्रपने माना अन्थों में भवी भाँति व्यक्त किया है। — जब तक दुष्यन्त को यह निश्रय नहीं हो जाता कि शकुन्तवा चित्रय-कन्या है ध्रतएव राजा से, व्याही जाने के थोग्य है, तब तक यह उसके लिये हव्डा अकट नहीं करता। फिर, वह दरवार में शकुन्तवा को अह्या करने से केवब इसकिये निषोध कर देता है कि वह इसकी परियोगा परनी नहीं है!

प्रेम के विषय में कालिदास का मत है कि तयस्या से प्रेम निकरता है। प्रेमियों की दीर्ण तपस्या से प्रेम उज्ज्ञवत होकर रथायी वन जाता है। उसके रूपकों में शकुन्तला पूर्व अन्य नायिकाएँ घोर हो श सहन करने के बाद ही पितयों के साथ पुन: स्थिर संयोग प्राप्त कर सकी हैं। यही दशा दुष्यन्ताहि नायकों की भी है। तप पारस्परिक और समाम रूप से उप है। उसके काच्यों में भी यही बात पाई जाती है। इस प्रसङ्ग में कुमारसम्भव के पञ्चम सर्ग में पार्वती के प्रात शिव की उक्ति सो बहुँ आने ठीक है।

> श्रज प्रमृत्यवनवाङ्गि ! तवास्मि दासः क्रीहस्तपोभिः....।

शिव को आकृष्ट करने वाला पार्वती का श्रतौकिक सौन्दर्य नहीं,

१ सस्कृत साहित्य के इतिहास में इंग्लिश ( पृ० ६७ ) कीथ कहता है-कालिदास 'उन्हें दिलीप के पुत्रोंमें मूर्त देखता है। कटाचित् दिलीप से कीथ का तास्पर्य दशस्थ से है; क्योंकि दिलीप के तो केवल एक पुत्र-रघु था।

तपथा।

ऐसा मालूम होता है कि काजिदास महा, विषयु और महेश तीनों देवों की पारमार्थिक एकता का मानने वाला है। कुमारसम्मय के दूमरे सर्ग में उसने ब्रह्मा को न्युति की है, रखुवंश में विष्णु को परसेशवर माना दें और दूलरे प्रन्थों में शिव की महादेव माना है। सच तो यह कि वह काशमार शेव सम्प्रदाय का अनुयायी था। 'विस्मरण' के बाद 'प्रस्थभिज्ञान' होता है। यह सिद्धान्त उसके रूपकों सें, विशेषत: श्राभिज्ञान शाकुन्तल में सम्बद्ध् उन्तीत हुआ है। जनत्-प्रकृति के बारे में माख्य और योगदर्शन के लिखान्तों का मानने वाला है। यह बात र खुवंश से बहुत अच्छी तरह प्रसीत होती है। बुदापे में र छुवंशी अंगन में बाकर वर्षों तप करते हैं और अन्त में थोगद्वारा शरार छोड़ देते हैं। यह पुनर्जन्त सं, जो हिन्दू धर्मके सिदान्तों से सब से मुख्य हैं, विश्वास रखता है । इस विश्वास को उसने खूब स्रोद्धकर दिसताया है:---श्रमके जन्म में इन्दुमती सं मिकने की श्राशा से श्रज अकात मृत्युका अभिनन्दन करता है, आगामी जीवन में अपने पति से पुनः संयोग प्राप्त करने के लिए रति काम के साथ विता पर अपने आप को जलाने को उचत है, और शीता इशीलिए कठोर तप करती है कि भावी जीवन से वह राम से पुन, मिल सके।

## (२५) कालिदास की शैली

काखिदास वेदमीं रीति का सर्वोत्तम आदर्श है। संस्कृत साहित्य का वह एक कण्ड से सर्वश्रेष्ट किवामाना जाता है। ऐहील के शिकाखेख (६३४ ई०) में उसका यश गाया गया है और वाग अपने हर्वचरित की मूमिका में उसकी स्तृति करता हुआ खिखता है:—

<sup>?</sup> जीवन का अन्तिम लच्य सर्वीपरि शक्ति के साथ ऐक्य स्थापित करना है; वह शक्ति हो ब्रह्म है जो खगत् की धारिग्णी है। यह एकता भी योगान्यास से ही सम्मव है।

निर्गतासु न वा कस्य काबिदासस्य स्किष्ठ श्रीतर्मधुरसाम्द्रासु मञ्जरीचि जागते ॥ वम्तुतः भारतीयों की सम्मति में काबिदास श्रतुपम कवि हैं:—

पुरा कवीनां गयानायसङ्गे कविष्ठकाधिष्ठित काविदासा । श्रथापि तत्तुस्यकवेरमाशदमामिका सार्थवती सभूव ॥

जर्मन महाकवि गेटे (Goethe) ने श्रमिजान शाकुन्तव का सर विजियम जोन्स कृत (१७८६ ई०), श्रतुवाद ही पदकर कहा था:---

ंक्या तू दिश्यमान वर्ष के पुष्प और कीयमास वर्ष के फल देखना चाइता है ? क्या तू वह सब देखना चाहता है जिससे आत्मा मन्त्रमुख, मोद-मन्न, हर्षांग्लावित और परितृप्त हो जाती है ? क्या तू सुलोक और पृथ्वीतोक का एक नाम में अनुगत हो जाना पसन्द करेगा ? अरे, |तब] में तेरे समस शकुन्तका को प्रस्तुत करता हूँ और बन सब इन्न एक दम इस ही में आगयां।

डमके कान्य की प्रथम श्रेशी की विशेषता न्यक्षकता है (मिजा-इये, कान्यस्थारमा ध्विनः)। वह उस सुनहरी पद्धति पर चला है जो पुराशों की बोर प्रसाद-गुग्य-पृश्चिता और श्रमंथीन कवियों की सीमा से बदकर कृत्मिता के मध्य होकर गई हैं। कभी कभी हमें उस में भास की सी प्रसाद-ग्राय-पृश्चिता देखने को मिजती है, किन्दु इसमें भी एक श्रमोखापन धौर जाजित्य हैं। काजिदास के श्रभोद्धिक्ति पद्म की दुखना भास के उस पद्म से की जा सकती हैं जो वहुभदेवकृत सुभाषि-तावजी में १३१३ वें क्रमांक पर श्राया है—

गृहिणी सचिवः सखी शिध: पियशिष्या चित्रते कलाविशी। करुणाविमुखेन मृत्युना हस्ता त्यां वदः किं न मे हत्न्।।

#### मास कहता है-

भार्या मन्त्रिवर: सखा परिजनः सैका बहुत्वं गता। कार्जिदास में कथावक का विकास करने का कसाधारण कौश**वा**  श्रीर चरित्र-चित्रवा की श्रव्सुत शिक्त है। शेरसिपियर के समान उसके प्रत्येक पात्र में श्रव्या स्वतः व्यक्तित्व हैं; उदाहणार्थं, श्रिभज्ञान शाकुन्तल में तीन ऋषि शाते हैं—कण्य, दुर्वामा श्रीर मारीच। कंदल एक हो वाक्य दुर्वामा के कोशी स्वभाव का, या श्रन्य ऋषियों की भिन्न र प्रकार को प्रकृति का, चित्र खींच देता ह। एवं शकुन्तला की दो सिख्यों अनस्या और प्रियम्वा में से श्रवस्या गम्भीर प्रकृति श्रीर प्रियम्वदा विमोद्प्रिय है। कर्यन के दोनों शिष्यों में व्यक्तित्व के लच्चा विस्वद्य श्राह्म की भाषा भाव और पात्र के विव्हृत्व श्रवहर है:—गृह-पुरोहित श्रपने वार्तालाय में दार्शनिक सुत्रों का प्रयोग करता है श्रीर स्त्रियां साधारण शकृत ही में बोलती हैं।

कालिदास की अधिक शिसिंह उपमाशां के लिये हैं जो योग्य, मीलिक और मर्मस्पिशिनी हैं। वे मिन्न र शास्त्रों में से संक्षित हैं, यहां तक कि ज्याकरण और अलंकार शास्त्र को भी नहीं छोड़ा गया है। न केवल संकेत मात्र हो, अदितु औपम्य पूर्णता को पहुंचाया गया है। वह स्वर्थ के समान उसका भी प्रकृति के साथ तादास्त्र हैं। उसका प्रकृति पर्यवेचण उस्कृष्ट कोटि का है; वह जह पर्वतों, पवामें श्रीर निवर्षों तक को अपनी बात सुना सकता है। उसके वृत्तों, पीधों, पशुश्रों एवं पिथों में भी मानव-हृद्य के माय—हर्ष, शोक, ज्यान श्रीर चिन्ता हैं। उसके इस विशिष्ट गुण का अतिक्रमण तो क्या; कोई तुलना भी नहीं कर सकता।

अपमा के श्राविश्क्ति इसने उछीचा, अर्थान्तर न्यास और यमकादि का भी प्रयोग पूर्व सफलता से किया? है। रशुवंश के नवम सर्ग में उसने

देखिये, उपमा कालिदानस्य मारवेरथंगौरवम् । द्रिजनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयोगुरााः ॥

२ उसके शब्दालंकारो और अर्थालंकारो के प्रयोग में बहुत सुन्दर सम-तुलन है। अर्थ की बिल देकर शब्द का चमत्कार उत्पन्न करने की अर्थोर उसकी अभिकचि नहीं है।

श्रद्धवास के विभिन्त भेदों श्रीर नाना छुन्दों क प्रयोग में पूर्ण कौशक दिखाया है। किन्तु वह रक्षेष का रसिक नहीं था।

उपके प्रन्थों ने श्रम्य किवयों के खिये आदर्श का काम किया है। सेवद्त के अनुकरणों का सरकेस उपर हो चुका है। हप के हानों नाटक मालविकान्निमित्र के अनुकरण पर लिखे गए हैं। मालतीमाध्य में भवभूति ने उसके उच्छूबसन का आश्रय लिया है। इपह का पख 'मिसिनं हिमांशोलंचम कदमीं तनोति' कालिहास से ही उधार लिया प्रतीत होता है। वामन (म्बीं अलाब्दी) ने कालिहास के उदाहरण लिए हैं और धानन्दवर्धनाचार्य के बाद से कालिहास के पठन-पाठन का पर्याप्त प्रचार रहा है और उसके प्रन्थों पर टीकाएं लिखी गई हैं।

काबिदास छुन्हों के प्रयोग में बहा निपुश है । मेधदूब में उसने केवल मनदाकान्ता छुन्द का प्रयोग किया है । उसके ऋषिक प्रयुक्त छुन्द इन्द्रवद्धा [ कुमारसम्भव में सर्ग १, ३, और ७: इघुवंश में सर्ग २, ४, ७, १३, १४, १६ और १७, ] और रलोक [ कुमारसम्भव में सर्ग २ और ६; रघवंश में सर्ग १, ४, १०, १२, १४, और १६ ] है। कुमारसम्भव की अपेश रघुवंश में नामा प्रकार के छुन्द अधिक प्रयुक्त हुए हैं।

## अध्याय ७

No.

# अश्वश्रीष

### (२६) अरवयोग का पश्चिय

अस्वयोष भी संस्कृत के बढ़े बढ़े कवियों में से एक है। यह महा-कान्य, जाटक और गीति-कार्यों का निर्माता है। यह बौद्ध भिन्नु था। जनश्रुति के अनुसार यह किन्दिक का लग्न-जामधिक था। तिस्वत, चीन और मध्य पृशिया में फैबने वाले महायान सम्प्रदाय का अवर्तक नहीं, तो यह बहुत बढ़ा आचार्य अवस्य था। अस्ववोच के एक जीवन-चरित्र के अनुसार यह मध्य मास्त का निवासी था और पूज्य पर्वं का

१ संयुक्तरस्तिपिटक स्रोर धर्मापिटकित्तान, जिनका अनुवाद चीनी में ४७२ ई० में हुआ, बताते हैं कि अरुवधीय किनिक का गुरु था। २ चीनी में इसका अनुवाद यास्रो-जिन (Yao-Tzine) (३८४-४१७ ई०) वंश के राज्यकाल में कुमारस्य (कुमारशील १) ने किया उस अनुवाद से एम्० वैसिलीफ (M, Vassilief) ने संचिप्त जीवन तैयार किया, उसका अनुवाद मिस ई० लायल ने किया।

र तिन्वती बुद्धचरित की समाप्ति की पंक्तियां कहती हैं कि अश्वयोष साकेत का निवासी था [इंडियन एंढिक्वेरियन सन् १६०३, १० २४०]। ४ पूर्णयश लिखित जीवन चरित के अनुसार यह पार्श्व के अन्तेवासी का शिष्य था।

शिष्य था जिसने अपने उस्कृष्ट बुद्धि-इंसय के वस से बौदधर्म में दी हित किया था। एक कोर जनअति कहती है कि इसका मण्या इतना मधुर होता था कि घाड़े भी चरना खोड़कर इसका आषणा सुनने सग जोडे थे।

### (२७) ऋरवधोप की नाट्य-करा

मों लुडमें की बन्यवाद है जिसके प्रयत्मों से हम जानते हैं कि अश्वकोष ने कुलु नाटक किस्ते ये। सध्य एशिया में तादपण्रवाजी हरत विश्वित पुरुतकों के द्वरहों में से जो नीन दीह नाटक उपक्रव्य हुए हैं उनमें शारिपुत प्रकरण ( पुरानाग, शारदवर्श पुत्र प्रकरण ) भी हैं। यह नाटक निस्तन्देह अश्ववीष की कृति है: स्योंकि (१) प्रन्थान्त में सुवर्णाची के पुत्र अरवचीय का नाम दिया है; (२) एक यह ज्यों का त्यों हुद्चरित में से लिया गया है; श्रीर (३) बेखक ने श्रवने स्त्रालंदार में दो बार इस प्रनथ का नामोले ख किया ह। इस नाटक से पता सगता है कि किस प्रकार बुद्ध ने तहना सीद्तन्त्यायन और शारिपुत्र की अपने धर्म का विश्वासी बनाया । कहानी बुद्धचरित में वर्णित कहानी से कुछ भिन्न है; क्योंकि उसों ही ये शिष्य बुद्ध के पास आए व्यों ही उसने सीबी इनसे अपनी मविष्यद्वाणी करदी। सुब्ब्क्टिक श्रोर मानतीमाधद के समान यह नाटक भी 'प्रकाण' है। इसमे भी संक हैं। इस साटक में नाट्यशास्त्र में वर्णित नाटक के नियमों का यथाशक्य पूर्ण पासन किया गया है। नायक धारिपुत्र भीरोदात्त है। बुद् और उसके शिष्य संस्कृत शीखते हैं। दिद्धक और अन्य हीनपात्र प्राकृत बोकते हैं। जो ऐसे मायक के साथ भी अश्ववोध ने विद्षक रक्ता इससे अनुमान होता है कि उसके समय से पूर्व ही संस्कृत नाटक का वह स्वरूप निश्चित हो चुका था जो इमें बाद के साहित्य में देखने की मिखता है। अरतदाक्य में 'अतः परम्' शब्दों का प्रयोग भी बढ़े कौशक से

१ कुछ एक विद्वानों का कथन है कि इस नाटक में 'ख्रतः परमिं प्रियमस्ति १' वाला प्रश्न नहीं ख्राया है ख्रीर अरतवाक्य की नायक नहीं

#### किया गया है।

नाटकीय नियमों के अनुसार भिन्न-सिन्न पात्र सपने सामाफिक पह के अनुसार भिन्न सिन्न साथा बांबते हैं। इस नाटक में तीन प्रकार की प्राष्ट्र तें पाई जाती हैं। 'दुष्ट' की पाकृत मागर्था सं, 'गोवम्' की अब्द भागधी से और विद्युक की उक्त दोनों के शिश्य से मिजनो जुस्ती हैं।

शेष दो बौद्ध नाटकों के रचायता के विषय में हम डीक-डीक हुड़ नहीं जान सकते, क्योंकि ये खरिडतरूप में हो मिखते हैं; किन्तु हम उन्हें किसी और कृतिकार की कृति मानने की अपेदा अरवधीय की ही कृति मानने की धोर अधिक कुकेंगे। इनमें से एक रूपकाल्यान के रूप में है और कुल्यामिश्चरचित प्रवाधचन्द्रोदय से मिखता जुलता है जिसमें कुछ भाववाचक संज्ञाओं को व्यक्तियानक संज्ञाएं मानकर पात्रों की कल्पना की गई है और वे संस्कृत बोकते हैं।

### (२८) अरबघोष के महाकान्य

### [ बुद्धचरित भौर सौन्दराबन्द ]

संस्कृत साहित्य के पुष्पोद्यान में अश्वयोद एक परम जोचनासे-चनक कुसुम दें। इसके इस्युथश के विस्तारक इसके अन्य अन्यों की अपेदा

बोलता हैं। इस बात से लूडर्स ने यह परिणाम निक.ला कि सम्कृत नाटक का अन्त्यांश अभी निर्माणावस्था में था। किन्तु यह हेतु वस्तुतः हेत्वाभास है। लूडर्स के ध्यान मे यह बात नहीं आई, कि कवि भरतवास्य में 'अतः परम्' शब्द रखकर नाटकीय नियमों का यथाशिक पूर्णपालन करने का यत्न कर रहा है। इसके आतिरिक्त, बाद की शताब्दियों में भी भरतवाक्य, नायक को छोड़; अन्य अद्धेय व्यक्तियों द्वारा बोला गया है। उदाहरणार्थ, भटनारायणकृत वेग्रीसंहार में इसका वक्ता कृष्ण और दिख्नाग की कुन्दमाला में इसका वक्ता बाल्मीकि है।

इसके महाकाव्य — बुद्धचरित श्रीर सीन्द्रानम्द ही श्रिषक हैं। बुद्धचरित की शासदाखिषि में एक इस्तिखित श्रीत मिखती है जिसमें तैरह सर्ग पूर्ण श्रीर चौदहर्न सर्ग के केवल चार पश हैं। इस अन्य का अनुवाद चीनी माधा में (४१४-४२१ ई० में) हो चुका है श्रीर इस्सिक इसे श्रश्यकाष की रचना बतलाता है। केवल चीनी श्रनुवाद ही नहीं, तिव्यती श्रनुवाद भी हमें बतलाता है कि श्रस्की बुद्धचरित में २७ सर्ग श्री। कहानी बुद्ध-निर्वास तक पूर्ण है।

इस्सिक्ष के वर्धन से मालूम होता है कि ईसा की छूटी और सावबीं शवाब्दी में सारे मारतवर्ग में बुद्धचरित के पाठन-पाठन का प्रचार था। १३ वीं शकाब्दी में अमुवानन्द ने निखमान १३ सर्गों में ४ सर्ग बार जोड़कर कदानी को बुद्ध के काशों में अथमांपदेश तक पहुँचा दिया।

बुदचरित अत्युत्तम ग्रहाकाच्य है। इसनें महाकाव्य के सब मुख्य मुख्य उपादानतस्त मीन्द हैं—इसमें प्रेम-कवा के दृश्य, नीतिशास्त्र-सिद्धान्त कोंर साङ्माभिक घटनाओं का वर्णन भी है। कमनीय कामिनियों की केकियां, गृह पुगोहित का सिद्धार्थ को उपदेश, सिद्धार्थ का स्कर-ध्वज के साथ संप्राम, ये सब दृश्य बढी विशव और रमग्रीय शोद्धी से श्रद्धित किए गए हैं।

बश्चिष कवि बौद्ध था, तथापि कान्य पौराशिक तथा अन्य-हिन्दू-कथा-अन्थीय परामर्थों से पूर्वा है। निदर्शनार्थ, इसमें पाठक इन्द्र, माया, सहस्राच हंन, पृथु, उचिनान्, वालमीकि, कोशिक, सगर, स्कन्द के नाम, मान्याता, नहुप, पुरुरना, शिव-पार्वती की कथाएँ और खिरिध-

१ इस बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि कातिष्क अरवकोष को पाटलिएन से ले गया था। उसे कनिष्क की आयोजित बीदों की परिषद् का उपप्रधान बनाया गया। फलतः महाविभाषा की रचना हुई जो चीनी भाषा में अन तक विद्यमान है और जिसे बीद-दर्शन का विश्वकोष कहा जाता है।

सत्कार की सनावनी रीति पाएँगे। उपनिषदी, अरहद्गीता, महाभारत क्षोर रामायण के उछी क भी देखने को मिसते हैं। इन वार्ग से विस्पष्ट है कि कवि ने बहासम्बन्धी वैदिक नाबिता का गरना अध्ययम किया होगा।

कैसा करर कहा जा चुका है. बुद्ध चरिन में का जिहा ही य महाकार में की-मी अनेक बातें पाई जाती हैं। उदाहर है किए; बुद्ध परित में (सर्ग १, १३-१३) जब सिद्ध में का जिल्ला पर जी यार बालार में निकला है तब स्त्रियां उसे देखने के जिए अदालिकाओं में इच्छी हो जाती हैं. रचु मंश्री (सर्ग ७, ४-१२) में भी रघु के नगर-अवेश के समय ऐसा ही वर्णन है। विचार और वर्णन दोनों हा छियों से बुद्ध चरित का (सर्ग १३, ६) काम का सिद्धार्थ पर आक्रमण कुमारसम्भव के (सर्ग १,६) काम का सिद्धार्थ पर आक्रमण के मिलता है। ऐसे और भी अनेक दशान्त दिए जा सक्ष हैं?। हम एक बात और देखते हैं। बुद्ध चरित्र गत सोती हुई स्त्रियों का वर्णन रामाण्या गत ऐसे ही वर्णन से बहुत मिळता-जुलता है। सम्पूर्णकान्य में वेत्सी रोति हैं, अत:

१ सच तो यह है कि सभी विद्वानों ने कालिदास आँर अश्वषीष में बहुत श्राधिक समानता होना स्वीकार किया है। किन्तु कीन पहले हुआ, श्रीर कीन बाद में, इस बारे में बड़ा मतभेद है। बिष्ण्य (स्थान) निर्वाहण आदि शब्द एवं कतिपय समास दोनों ने एक जैसे अयों में प्रयक्त किए हैं। यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि दोनों में तीन शताब्दियों का तो नहीं, एक शताब्दी का अन्तर होगा। कालिदास के विपरीत, अश्वषीष की रचना में वैदिक शब्द नहीं पाए जाते। वह वैदिकलीकिक-संस्कृत-सन्धि काला के बाद हुआ। साथ ही ऐसा भी मालूम होता है कि कालिदास की अपेन्ना अश्वषीष अधिक कृत्रिमता पूर्ण है। अश्वषीष की रचना में प्राथः ध्यिन-सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिए अर्थ की बिल कर दी गई है।

इसमें विशवता और प्राञ्जलता का होना स्वामाविक है। कालिदास के अन्थों के समान इसमें भी लम्बे लम्बे समास नहीं हैं। भाषा सरझ, खुन्दर, मधुर और प्रसाद गुल-पूर्ण है।

सी वराजन्द में बेजिहासिक महाकाव्य की पद्दित का अनुसरण करते हुए इन्द के साति के भाई जन्द और सुन्दरी की कथा दी गई है और बतबाया जया है कि बुद्ध ने नन्द को, जो सुन्दरी के प्रेम में हूवा हुआ था, किस अकार अपने सम्पदाय का अनुगामी बनाया। इसके बीस के बीस सर्ग सुरचित चले था रहे हैं। यह अन्य निस्तन्देह अरवधीय की ही किति हैं, कारण कि:—

- (१) सोन्दरानम्द और बुद्ध विश्त में एक सम्बन्ध देखा जाता है। वे दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के जिए बुद्ध चित्त में कपिक वस्तु का वर्णन संजित है आर सोन्दरानन्द में विस्तृत; बुद्ध विश्त में बुद्ध के संन्यास का विस्तृत वर्णन है और सौन्दरानन्द में संजित । बुद्ध विश्ति में नन्द के बौद्ध होने का वर्णन संजित किन्तु मौन्दरानन्द में विस्तृत है। ऐसे और भी बहुत से बदाहरण दिए जा सकते हैं।
- (२) इन दोनों काष्यों में काष्यों ये काष्यीय सम्प्रदाय, रामायण, महाभारत, पुराण और भी हिन्दूसिद्धान्तों का उद्घेख एक जैसा पाया जाता है।
- (३) इन दोनों कान्यों में ऋष्यशृङ्क आदि सनेक ऋषियों का वर्णन एक कम से हुआ है। सीन्दरानन्द में अपने से पहले किसी कान्य की और संकेत नहीं पाया जाता, इसी आधार पर श्रो० कीय ने यह करपण कर डाजी है कि सीन्दरानन्द अश्वधीय की प्रथम रचना है। परन्तु इसके विपन्न का प्रमाण श्रीषक प्रयत्न है। सूत्रालङ्कार में बुद्धचरित के तो नाम का उन्ने ख पाया जाता है, सीन्दरानन्द का नहीं। बुद्धित में महायान का एक भी सिद्धान्त स्पलक्ष नहीं होता; किन्तु सीन्दरानन्द के अन्तिम भाग में किव का महायान के सिद्धान्तों से परिचित होना

<sup>ा</sup> कीथकृत <sup>'</sup>संस्कृत-साहित्य का इतिहास' (इग्लिश) पुष्ठ २७।

ज्ञात होता है। सौन्दरावन्द में किन दार्शनिक-नादों का नर्यात करता है श्रीर बड़े की शख के साथ बोद सिद्धान्तों की शिवा देता है। श्रीता को परिष्कृति खार निन्द्रित की दृष्ट से सोन्दरानन्द बुद्धनरित से बहुत कर है। सौन्दरानन्द की किन्दरा नस्तुतः अनवद्य तथा हुच है, और खुद्धनरित के बल्ल पद्यात्मक नर्यान है।

सीन्द्रानन्द् का नकाशन प्रथम बार १६१० ई० में हुआ । इसके सम्पादक पं० हरप्रसाद शासी थे जिन्होंने नेपाल से प्राप्त इस्तिलिखत प्रतिमों के आधार पर इसका सम्पादक किया था। इस ३१०० की तुलना टैनिसन के 'इन मैमोश्यम' से की ज. सकती है।

### (२६) अरवधीर के अन्य ग्रन्थ

कुछ और भी अन्य हैं जिन्हें अश्वयांष की कृति कहा जाता है | इनसे झाव होता है कि कवि में वस्तुवः बहुमुखी प्रज्ञा थी ।

- (१) स्त्राल द्वार इसका उछ ख ऊपर हो चुका है और इसका पता हमें तिन्वती श्रमुवाद से खगता है। इसमें कवि ने बौद्ध धर्म के प्रचाराथे एक कहानी के सुमाने-फिराने में श्रपनी योग्यता का प्रदशन किया है।
- (२) महायान श्रद्धोत्पाद यह बौद्धों की प्रांसद्ध पुस्तक है। इसमें महायान सम्प्रदाय के बाख्यकाल के शिद्धान्तों का निरूपण है। जनश्रुति के श्रद्धसार यह सन्दर्भ श्रश्वचीय का जिल्ला हुआ है। यदि जनश्रिक ठीक है तो श्रश्वचीय एक बहुत बड़ा प्रकृति-विज्ञान-शास्त्री था।
- (३) वज्यसूचि ब्राह्मणों ने बौद्धधर्म का इस किए भी विरोध किया था कि ने उच्धवणिक (ब्राह्मण् ) होकर अपने से द्वीन वर्णिक (श्रित्र्य) का उपदेश क्यों प्रदण करें। इस प्रनथ में ब्राह्मणों के चादुर्वण्य-सिद्धान्त का स्वयडन किया गया है।
- (४) गरिडर स्तोत्र गाथा—जनस्य महस्य का यह एक गीति कान्य है। भिन्न-भिन्न छुन्दों में इसमें अनेक सुन्दर यद (गीत) हैं जिनसे किसी भी कविता का गौरव वद सकता है। इससे पता चलता है कि

कवि संगीत का दिशेषज्ञ श्रीर छुन्द:शास्त्र का विद्वान् था। इस कविता का उद्देश्य बौद्धधर्म का प्रचार है।

### (३०) अश्वधोष की शैली

ग्रस्त्रघोष वैदर्भी रीति का बहुत सुन्दर कवि है। उसकी भाषा

सुगम गार शुद्ध, शैको परिष्कृत झाँर विच्छित्तिशाली, तथा शब्दी-पन्यास बिगद झाँर शोनागुक हैं। उसके प्रन्थों का मुख्य लक्ष्य, जैसा कि सोनदरानग्द की समापक पंचियों से प्रतीन होता है, झाकर्षक वेष से मूर्षित करने अपने मिद्धान्तों का प्रचार करना है जिससे सोग सत्य का अनुभव करके निर्वाण प्राप्त कर सकें। इसी जिए हम देखते हैं कि अश्वयांच दीर्घ समासों का रांसक नहीं है और न उसे वह दोज-हौंछ बाले शब्दों अथया बनावटीपन से भरे हुए अथाँ द्वारा पाठक पर प्रभाव कार्यन का शांक है। यहां तक कि दर्शनों के सुक्त सिद्धान्त भी बड़ी सादी भाषा म व्यक्त किए गए हैं। एक उदाहरवा देखिए:—

दीयो यथा निर्वे तिमस्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिश्रम् । दिशं न काञ्चिद् बिदिशं न काञ्चित् स्नेहच्यात् केवसमेति शान्तिम् ॥ तथा कृतो निर्वे तिम्युपेतो नैवावनि गच्छति चान्तरिसम् । दिशं न काञ्चिद् विदिशं न काञ्चित् क्लेशचयात् केवसमेति शान्तिम् ॥ (सौनद्शनक्द १६, २८-२६)

इतना ही नहीं कि यहां भाषा सुबोध है, बल्कि उपमा भी बिरकुच करेलू यांर दिल में उतर जाने वाली है। कुछ विद्वान् समसते हैं कि कांग्य उपमाश्रों की दृष्टि से कहीं कहीं वह कालिदास से भी धागे बढ़ गया है। इसके समर्थन में निम्नलिखित उदाहरण दिया जाता है—

गया है। इसक समर्थन म निम्नाजाखन उदाहरण दिया जाता है— मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः, शैकाधिराजतनया न यथौ न तस्थौ॥ ( कु० सं० ४, ८४ )

(मार्ग में श्राए पर्वत से सुरुध नहीं के समान पार्वती न चली न ठहरी) !

सोऽनिश्चयानापि ययौ न तस्थौ, तर्रस्तरंगेष्टिव राजहंस:। (सौन्दरानन्द ४, ४२) (तरंगों में तैरते हुए राजहंस के समान वह अनिश्चय के कारख न गया न उहरा )।

दूसरे विद्वान् कहते हैं कि तरंगों में तैरते हुए हंस का विश्वतः कहना सन्देहपूर्ण ही, श्रतः नि:सन्देह होकर यह भी नहीं कहा जा सहता कि श्रश्यकोष की सफ हपमा काखिदास की उक्त उपमा से उन्दृष्ट है।

दिखीप का वर्णन करते हुए काविदास कहता है-

ब्योढोरस्को स्वन्कन्यः शालशीयर्भहासुत्रः।

( रघुवंश १, १२)

नन्द का वर्णन करता हुआ अरवजीय भी कहता है— दीर्घवाहुर्महावदाः सिहांस्रो वृषभेषणः। (सीन्द० २, ४८)

उक्ति में बहुत कुछ साम्य होते हुए भी अस्कशीय की उपमा कालि-दास की उपमा के समान हृदयश्रहिणा नहीं है। अश्यवीय ने आंलों की जो उपमा बैंग की आंलों से दी है वह पाठक पर अधिक प्रभाव नहीं डाल सकती। "कालिदास ने यहां दिलांप की आंलों की ओर आंल उठाकर देखा ही नहीं, वह तो उसके कथों को सांक की ठाट के तुल्य देख रहा है। बेचारे अश्ववीप ने कुछ भेद रखना चाहा और अपना मयडा स्वर्ग फोड़ लिया" (चहोपाध्याय)।

श्ररवकोष आदर्श-अनुराग का चित्र सरस शब्दों में श्रीच सकता है। देखिए---

तां कुन्दरीं चेन्न सभेत नन्दः, सा वा निषेवेत न तं नत्झः। इन्द्रं ध्रुवं तद् विकलं न शोभेतान्योन्यद्दीनाविव राजियन्द्री । (सीन्द् ० ४, ७)

श्रवि नन्द उस सुन्दरी को न प्राप्त करे या वह विनम्र-भ्रू-वती उसको प्राप्त न कर सके, तो भग्र उस जोड़े की कुछ शोभा नहीं, जैसे एक दूसरे के बिना रात्रि और चन्द्रमा की [कुछ शोभा नहीं]।

श्ररविशेषकृत सुन्द्री के सौन्द्र्य का वर्णन सरब श्रीर प्रमाव-शाकी हे---

स्वेत व रूपेण विभूषिता हि निभूषणानामवि भूषणं सा'।। (मौन्द० ४, १२)

धरवधीय अकृतिम और सुनोध यमको का रसिक है। सुनिय--

प्रगण्डवस्मामिव वत्सद्धां गाम्<sup>२</sup>।

#### अथवा

उदारसंख्यै: सचिवैरसंख्यै:<sup>3</sup> ।

श्ररवघोष शब्दा वैधाकरण है श्रीर कभी कभी वह व्यावरण के समित श्रमोगों का भी प्रदर्शन करता है। निर्श्तायं, उसने उपमा के द्योतक के लीव पर 'श्रिट्रि' निपात का प्रयोग किया है। सौन्द्रानन्द के दूमरे मनी में उसने लुङ के प्रथोगों में पाणिहत्य दिखाने हुए 'मा' 'मि' श्रीर'मी' तीनों धातुश्रों से कर्मीण प्रयोग में सिद्ध होने वाते 'मीयते' पद का प्रयोग किया है। रामायण-मदाभारत तथा बौद्ध खेखकों के प्रभाव से कहीं-कहीं व्यावरण-विवद्ध प्रयोग भी देखे जाने हैं। उदाहरण के जिल् देखिए, कृदन्त 'गृह्य' श्रार 'श्रिवश्रियत्था' किम् उत्त के स्थान पर किम् वत के स्थान पर किम् वत के स्थान पर किम् वत वेद् के स्थान पर सचेद्। हां इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह कुन्दों के प्रयोग में बद्दा निव्ह हस्त है श्रार उद्गाता जैसे कम प्रयोग में ग्रान वाले इन्दों का भी प्रयोग सफलता सं कर सकता है।

सूचना -- श्रश्वेष के कुछ पद्य मान के पद्यों से बहुत कुछ भिवते जुलते हैं दिखए --

१ वह श्रपने लावएय से ही अलंकृत थो, क्यों कि श्रलकारों को तो वह श्रलंकार थी। २ जिसका बलुड़ा मर गया है, प्यार करने वाली, उस् गाय के तुल्य। ३ उत्तम परामशे देने वाले असंख्य मन्त्रियों के साथ ४ सीन्दरानन्द १२, १०।

काष्ठाविषक्रविते सध्यमानाद्,
भूमिस्तीर्थं काण्यमाना दृदाति ।
सोत्साहानां नाव्स्यसाध्यं नाराणां,
मार्गारस्थाः सर्वयसाः फखन्ति ॥

[ भास ]

सीर.

कान्द्र' हि मध्मच् सभते हुलाशनं,

भूमि खनन् विन्द्ति चापि सोषस्।

तिवन्धिनः

किञ्चिन्तास्त्यसाध्यं, न्यायेन युक्तं चकृतं च खर्वम्॥

शिश्वकोष ]

ऐसे नी स्थल हैं जिन में मालूम होता है कि क्रश्यचीय का अमुक-रशा हव ने नेवध में किया है। देखिए--

रामामुखेन्त्र्णभभूतपद्मान्, सन्त्रापयातोऽप्यवमान्य भानु । सन्तापयोगादिव वारि वेप्टुं, पश्वात् समुद्राभिमुखं प्रवस्थे ॥ [ श्रस्थोय ]

स्रीर,

聖祖 経本人室衛衛衛衛 おしいれ

निजांगुनिर्देग्धमदङ्गमस्मभिमु धा विधुर्वाञ्छ्ति काञ्छ्नोत्मृज्यम् । स्वद्रास्यनौ पास्यति नावतापि किं वध्वधेनैव पुनः कर्वाङ्कतः।। निषधीय ।

१. 'खन्यमाना' पाट अचित है।

## अध्याय =

### महा-काब्य

(३१) सामान्य परिचय—संस्कृत साहित्य में अनेक बहे प्रति-भागान्ती महा-कान्य-रचयिता कवि हो चुके हैं जिनमें समर, अवन धौर सिननत् के साम उन्ने स्वतीय हैं। ये कवि सम्भवतया कानिहास की श्रेषी में रक्ते जा सकते थे, किन्तु अन हमें सुक्ति-संग्रहों में इनके केन्न मान ही उपस्काम होते हैं। शकृति की मंद्दारियी शक्तियों ने इनके मन्यों का संदार कर दिया है। इनके शतिरिक्त बटिया दर्ने के श्रीर भी किं हुए हैं जिनका साहित्य में बार बार उस्तेन्त पाया जाता है; पर-न्तु दुर्भाग्य है कि इनके प्रन्थ हम तक नहीं पहुँच पाए हैं। स्रतः इस सम्याय में केन्न डम कवियों की सर्वा की जाएगी जिनके प्रन्थ पाप्य हैं।

सुश्रसिद्ध राभायण भीर महाभारत से पृथक् राज-सभा-काव्यों या [संदेष में ] का-यों की एक स्वतंत्र श्रेखी हैं। इस श्रेणी के प्रन्यों में प्रतिपाद्यार्थ की भ्रषेचा रीति, भ्रजङ्कार, वर्णन इत्यादि बाह्य रूप-रङ्ग के सँबारने में घषिक परिश्रम किया गया है। उर्थो-उर्थों समय बीतता गया स्वों-स्यों काव्य में कृत्रिमता की वृद्धि होती गई। इस के हो प्रकार

१. कविरमरः कविरक्तः कविर्यमनन्द्रस्य कालिदासस्य । अन्ये कथः कपयश्चापलमात्रं परं द्धति ॥

हैं—महाकारव श्रीर काश्य। इस अध्याय में हम महाकाश्य के रोष कवियों की चर्चा करेंगे और अगते में काश्य के तेखकों को लेंगे।

### (३२) भारवि ( जनभग ४५० ई० )

कान्य-जगत में भारिव का बड़ा उच्च स्थान है। काजिदास के कान्यों के समान इसका किरावार्ज नीय भी महाकार्यों में परिगाणित होता है। इसके कान्य की प्रमा की तुजना सूर्य की प्रमा से की जाती है। काजिदास के समान इसके भी जीवन का वृत्तान्त अन्यकार के गर्भ में जिया पहा है।

#### भारविका समय।

भारित के समय के वारे में अधी जिल्लित बाह्य सम्बद्ध उपद्धब्ध होता है—

(१) ऐद्दोज के शिला-लेख में (६३७ ई.) काब्बिदास के साथ इसका भी उस्लेख यशस्वी कवि के रूप में किया गया है।

१ दराडी ने अपने काव्यादर्श १, १४--२० मे महाकाव्य का जो लक्ष्य दिया है उसके अनुसार महाकाव्य का प्रारम्भ आशीः, नमस्क्रिया अथवा कथावस्तुनिर्देश से होना चाहिए। विषय किसी जनअूर्ति से लिया गया हो अथवा वास्तविक हो । उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोच्च मे से कोई एक हो । नायक बीरोदाच होना चाहिए। इसमें सूर्योदय, चन्द्रोदय अहुत, पर्वत, समुद्र, नगर इत्यादि भोतिक पदार्थों, अनुरागियों के वियोग अथवा संयोग, पुत्रजन्म, युद्ध, नायक विजय इत्यादि का लिलत वर्णन होना चाहिए। यह संविष्त न हो । इसमें रसो और भावो का पूर्ण समावेश होना चाहिए। यह संविष्त न हो । इसमें रसो और भावो का पूर्ण समावेश हो । सर्ग बहुत बड़े न हों। अन्द आवर्षक हो और सर्ग की समाप्ति पर नए अन्द का प्रयोग हो । एक सर्ग की कथा से दूसरे सर्ग की कथा नैसर्गिक रूप में मिलती हो ।

२ प्रकाश सर्वतो दिव्यं विद्धाना सता मुदे । प्रवोधनपरा द्वामा स्वेरिव भारवेः ॥

- (२) काशिकावृत्ति में इसकी रचना में से उदाहरण दिया गया है।
- (२) ऐसा प्रतीत होता है। कि इस पर काबिदास का प्रभाव पड़ा है और इसने माच के अपर अपना प्रभाव दाबा है।
- (४) वाण ने अपने हर्षचिति की भूमिका में इसका कोई उरलेख नहीं किया। सम्भवत: बाण के समय तक भारति इतना प्रस्थात नहीं हो पाया था। अतः इस इसका काल १४० ई० के आस-पास रहोंगे।

किरातार्जनीय - इस अन्य का विषय महाभारत के वन-पर्व से लिया गया है। काव्य के प्रारम्भिक श्लोकों से ही पदा लग जाता है कि कृती कक्षाकार के समान भारवि ने अपने उपजीव्य अर्थ को कितना परिष्कृत कर दिया है। महाभारत में पाषश्व-बन्ध् बनवास की अवस्था में रहते हुए सन्द्रशा करते हैं, किन्तु भारवि इस मन्त्रशा की गुप्तचर से प्रारम्भ करते हैं जिसे युधिष्ठर ने दुर्योधन के कार्यों का पता जनाने के जिए नियुक्त किया था। जब होपदी को मालूम हुआ कि दुर्योधन सरकार्यों के द्वारा प्रजा का अनुराग-माजक बनता जा रहा है, तब उसने तःकाक्ष युद्ध छेड़ देने की भैरशा की ( सर्ग १ ) | भीम दौपदी के कथन का शक्त शब्दों में समर्थन करता है, किन्तु युधि प्टर श्रपने वचन की सोडने के बिए तैयार नहीं है (सर्ग २) युधि ब्टिंग्डर व्यास से परामर्श देने की प्रार्थना करता है। ज्यास ने परामर्श दिया कि अर्जुन को दिसा-स्तय पर जाकर कठिन तपस्या द्वारा दिव्य सह उय प्राप्त करका चाहिए। आरज को प्रवेत पर को जाने के लिए इसने में बहाँ एक यस आ जाता है (सर्ग ३)। चौथे से ग्यारहवें तक बाठ सर्गों में कवि की नवनवी-न्मेषशांबिनी प्रज्ञा प्रस्कुटित होती है। इन समौं में शिशिर, दिमाबय, स्नान-क्रीडा, सम्ध्या, सुर्यास्त्रतमन, चन्द्रोदय इस्यादि प्राकृतिक दरवीं का चित्रण बद्दे ही रसणाय रहाँ में किया गया है। इसके बाद इसमें अर्जु न का स्कन्द के सेनापतित्व में आई हुई शिव की सेवा के साथ (सर्ग ११) भ्रोर श्रन्त में किरात (प्रच्छन्न शिव) के साथ युद्ध वर्णित है। युद्ध में शिव श्रर्जुन से प्रश्नन होकर उसे दिव्य शस्त्र प्रदान करते हैं जिनकी अञ्चल को उत्कट अभिकाषा थी।

श्रालोचना—जैसा कपर संकेत किया जा खुका है, कवि ने अपनी खुद्धि पर ताका खगाकर महाभारत की कथा का खुकरण नहीं किया, किन्तु उसमें अपनी श्रोर से कुछ नवीनताएँ पैदा कर दी हैं। उदाहरश के लिए स्कन्द के सेनापरिव में शिव की सेना का खड़िन के साथ युद्ध खीजिए, जिसमें होनों श्रोर से दिन्य शस्त्रों का अयोग हुआ है। युद्ध के वर्षान को लग्ना कर देने से अध्यराओं की गन्धवों के साथ प्रणय-केली और अर्जु न का बल-मङ्ग करने की स्थर्थ शोशिश जैसे कुछ विचारों की कहीं कहीं जन कि हो गई है।

शैली---पुरानी परस्परा के अनुसार भारति में अर्थ-गौरव का विशेष गुग्र पाया जाता है। इसकी वर्धन-योग्यता मारी और वचनोप-न्यास-शांक स्ताधनीय है।

- (२) इसकी शैं जी में शान्ति-पूर्ण गर्व है जो एक दम पाठक के मन में गड़ जाता है। इसका यह प्रभावशास्त्री गुण प्रथम सर्ग में ही देखने को मिस जाता है।
- (३) प्रकृति और युवति के सीन्दर्ध को स्कारता से देखने वाली इसकी दृष्टि बड़ी विलक्षण है। शिशिर ऋतु का वर्णन सुनिए--

क्रियसहकारपुर्वरम्यस्तनुतुत्तिनोऽस्पविनिज्सिन्दुवारः । सुरभिमुखहिमागमान्तशंमा समुपयवी विशियरः स्मरेकवन्धः ।

१ इस प्रकार के पौराखिक श्रंश का समावेश सम्भवतया बाल्मीकि की देखा-देखी होगा ।

२ देखिए, उपमा कालिदाबस्य भारवेरथंगौरवम् । दिख्डनः पदलालिस्य माधे सन्ति त्रयो गुखाः ॥

३ इसके बाद काम का श्रद्धितीय मित्र, बसन्त के आगमन का सूचक, हेमन्त का अन्तकारी, आम की अल्प मञ्जरी के कारण रमाणीय, स्वल्प कोहरेवाला सिन्दुवार (सिंमालु) के खिले हुए थोड़ें में फूलो वाला शिश्ति ऋतु का समय आगमा।

(४) भारवि की कुछ पंक्तियां इतनी हृदयन्वशिंगी हैं कि वे खोको-क्तियां बन गई हैं। उदाहरणार्थं—

हितं सनोहारि च दुर्तभं वच.॥ न हि नियं, प्रवक्तुमिच्छम्ति मृदा हितेषिण:॥ (४) इसकी उत्प्रेकाएं बड़ीं सुस्थिर श्रीर स्थापक हैं।

(६) संस्कृत के महाकान्य-साहित्य में यह निशेषता देखी जाती है, कि उपों-उमों इसको आयु बढ़ती गई, त्यों त्यों यह श्रविक बनाव-सिंगार

से पूर्ण होता गया। भारवि भी शेबो-सन्वन्धिनी कृत्रिमसा से मुक्त नहीं रह सका। इस कृत्रिमता की सस्कृत के अबद्धार शास्त्री चाहे जितनी अशंसा करें परन्तु यह कविता के आधुनिक ममाणों (Standards)

के अनुरूप नहीं है। शायद इयका कारण यह है कि इस कृत्रिमता की खातिर खींचतान करनी पड़ती है और इस तरह स्वामाविक प्रवाह का

विश्वात हो जाता है। पन्द्रवें सर्ग में भारवि ने शब्दासक्कारों के निर्माण में कमास किया है। एक पद्म के कारों चरण एक हो चरण की आपृत्ति

से बनाए गए हैं। एक ऐसा पद्य है जिनके तीन अर्थ लिक्स ते हैं। एक पद्य ऐसा है जिने बाई आर से दाहिना और को पढ़ा, बाहे दाहिना स्रोर से बाई ओर को पढ़ो एक जैसा पढ़ा जाएगा। उदाहरणार्थ, निस्न-

विक्ति पद्य का निर्माश केवल 'न' से कियागया है, 'त्' एक बार केवल अन्त में आया है—

न नोननुन्नो नुकोनो माना नानानना ननु ।

तुक्षोऽतुक्षो नतुन्नेनो नानेनानुन्नतुन्मनुत्।।

(७) भारिव की शैंकी में जम्बे जम्बे समास नहीं हैं। सारे को मिका जुजाकर देखा जाए तो उसकी शैंकी में क्लिप्टसा का दोष नहीं है।

(=) भारति निपुण वैशाकरण था। पाणिनि के अप्रसिद्ध नियमों के उदाहरण देने में यह अपने पूर्वगामी कालिदास और पश्चिमगाशी मास रोबों से बदकर है। उदाहरखायं इसके भूत-कालवाची नियमित प्रयोगों को लीजिए। इसने लुङ्का प्रयोग निकट भूत कालीन घटनाओं के लिए और लङ्का वक्ता के प्रपने अनुमन से सम्बन्ध रखने नाली चिरभूत कालीन घटनाथों के जिए किया है। इस प्रकार परोच भृतकाब कथा-वर्षन करने का भूतकाल रह गया। इसने इस तरह सब मिलाकर लुङ्का प्रयोग केवल इस स्थलों पर किया है। मान नं इस जा प्रयाग हो सी बहत्तर स्थालों पर किया है।

(१) छुन्द का प्रयोग करने में तो यह पूर्ण सिद्ध है। कभी-कभी इसने कठिन छांर अप्रयुक्त छुन्द का भी प्रयोग किया है। उदाहरणाथें, १२वे सर्प में अकेजा उद्गाता छुन्द है। इस बात को छोड़कर देखें तो यह छुन्दों के प्रयोग में बहुत ही विश्वद है और इसने छुन्दों के विविध प्रकारों का प्रयोग पर्याप्त संख्या में किया है। अकेज पाँचवें सर्ग में सोजह प्रकार के छुन्द आए हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि को प्रविद्ध नाटककार भवसूति का प्रिय छुन्द है भारति ने उस शिखरियां छुन्द का प्रयोग बहुत ही कम किया है।

### (३३ भट्टि ( लगभग ६०० ई० )

भहि भी महाकाव्य र धिता एक प्रसिद्ध कवि हैं। इसके काव्य का नाम 'रावयवध' है जिस को साधारणत्या भहिकाव्य कहते हैं। यह राम की कथा भी कहता है और व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी उपस्थित करता है। इस नकार इससे 'एक पन्य दो काज' सिद्ध होते हैं। आरतीय लेखक भिट्ठिव्य को सहाकाव्य मानते हैं। इस काव्य में २२ सर्ग हैं जो चार भागों में विमक्त हुए हैं। प्रथम माग में (सर्ग १—४) फुटकर नियमों के उदाहरण हैं। दिलीयभाग में (सर्ग १—४) मुख्य-मुख्य नियमों के उदाहरण हैं भीर तृतीय माग में (सर्ग १०—१३) कुछ श्रवद्धारों के उदाहरण हैं। तेरहर्वे सर्ग में ऐसे श्वाक हैं जिन्हें संस्कृत और प्रकृत होनों भाषाओं के कह सकते हैं। चतुर्थ

माग में (सर्ग १४--२२) 'कालों' और 'अकारों' (tenses & mocds) के प्रयोगों का निरूपण है।

राली—महि की शैबी अंजब और सरत है, परन्तु इसमें। श्रोज श्रीर श्रामा का श्रमाव है। इसकी रचना में न काबिदाल की सी विशिष्ट उपमाएँ श्रीर न भारति की सी वचनोपन्यास शक्ति है। इसकी श्रेबी श्रास्त्रर्थ-जनक रूप से डांबे समासों श्रीन विचारों की जटिबता से बिएकुब सुक्त है। इसकी शैबी में चूसरों की श्रपेशा को श्रिषक प्रसादपूर्यता है। उसका श्रारण इसका बांटे-खोटे बन्दों पर श्रनुराग है। इसके कुछ श्रोक रे तो बस्तुवा बहुत ही बहिया हैं श्रीर काबिदास के पर्सो की श्रेषी में रक्ते जा सकते हैं।

समय—(क) म्दर्ध मिट्ट स हमें इस बात का पता लगता है कि स्ताने बताभी के राजा श्रीघर सेन के आश्रय में रह कर अपना ग्रन्थ जिल्ला। किन्तु इस नाम के चार राजा हुए हैं। उनमें से झन्तिम राजा खगमग ६४१ ई० में मरा। अत: अटि को हम ६०० ई० के आस-पास रख सकते हैं। सम्बन्ध में निम्निजिखित बाह्य साइय मी कुछ उपयोग का हो सकता है।

(का) सम्मवत्त्वा मामह को महि का पता था, नयों कि मामह ने बागमग पूर्णतया मिलते जुलते शब्दों में मट्टिका निम्नतिक्षित श्लोक अपने श्रंथ में उद्दृत किया है।

व्याख्यागम्यभित्रं काव्यं उत्सवः सुधियासनस्। इता दुर्मेधसङ्गास्मिन् विद्वत् प्रियतया भया।

(ग) दिएड और भामइ के अलंकरों से मिला कर देखने पर भड़ि
 के श्रत्वंकार बहुत कुछ मौतिक प्रतीत होते हैं।

१ निम्नलिखित पद्य को विक्रमोवशीय २,१६ से मिलाइये, रामोऽपि दाराहरणेन तसो, वयं हते बैन्धु भिरात्मतुल्येः । तप्तेन ततस्य यथायसो नः, सन्धिः परेग्णास्तु विसुख सीताम् ॥

(श) साव ने भट्टि का अनुकरण किया है— विशेष करके व्याकता में अपनी योग्यता दिखाने का सहाय्यसन करने से ।

सिंह कौन था ? हमारे ज्ञान की जहाँ तक पहुँच है उसके अनुसार यह बताना सम्भव नहीं कि कौन से किव का नाम सिंह था। कोई-कोई कहते हैं कि वस्स्प्रिट और सिंह दोनों एक ही उपक्ति के नाम है। कितु वह कोशे करपना मालूम होती है न्योंकि वस्स्प्राप्ट ने क्याकरण की कई अञ्चित्यों की हैं। किसी-किसी का कहना है कि अष्टि शब्द सत् का बाइत रूप है, बात: सर्न हिर ही सिंह है; किंतु वह सिद्धांत भी मानवीय नहीं हो सकता। अधिक सम्भावन। यही है कि मिंह कोई इन सब से प्रथक ही नाकि है।

### (३४) मात्र (६५०-७०० ई०)

महाकारणों के हतिहास में माब का स्थान वडा उद्य है। कित्तदास, अश्वचोष, भारवि और भट्टि के ग्रंथों के समाण साथ का ग्रंथ 'शिशुपाल-वस' (जिसे 'माच काम्य' भी कहते हैं। महाकार्य गिना जाता है। कई बातों में वह अपने पुरस्सर मारवि शे भी बढ़ जाता है।

शिशुपाद्धवध में २० सर्ग हैं। इसमें युधिष्ठिर का राजमूबयज्ञ समाप्त होने पर कृष्ण के हाथों शिशुपाद्ध के मारे जाने का वर्णन है।

#### १. भारतीय सम्मति देखिये।

तावद् भा भारवेभांतियावन्माधस्य नोदयः।
उदिते तु परं माघे भारवे भा रवेरिव ॥
उपमा कालिदासस्य भारवेभ्धंगौरवम्।
दिख्डनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुगाः॥
माघो माघ इवारोष च्रमः कम्पयितुं जगत्।
श्रेषामोदभरं चापि सम्भावियतुमीश्वरः॥

यह जानना चाहिये कि माघ को जो महती प्रशंसा की गई है कह निराधार नहीं है। सहासारत में यह कदानी बहुत ही सादी है किंतु साथ ने इसमें अनेक सुन्दर सुधार कर दिये हैं। सहाभारत में यह का वर्णन केवल एक पक्ति में समाप्त कर दिया गया है। साथ में इसका चित्र उतारा गया है। सहाधारतगत पन्न विपन्न की वश्तुताओं को संन्ति कर दिया गया है। युद्ध की पारस्मिक कार्ववादियों प्रतिपन्तिमों हारा नहीं, द्वो द्वारा पूर्ण कराई गई हैं। प्रांतपन्तियों के युद्ध से पूर्व उनकी सेनाओं का युद्ध दिखलाया गया है। महासारण की कथा करिनता से हो किसी शहाबाब्य का विषय बनते के योग्य थी, किंतु कवि की वर्णन करने की शिक्ति के ससली कथा की जुदियों को दर्ण कर दिया है। भारति ने प्रापने काव्य में विष्णु की स्तृति की है।

र्शली—(१) साम्र भाव प्रकाशन की सम्पदा से पिश्यूर्ण और कर्पना की महती शक्ति का न्वामी है।

(२) माघ काम-सूत्र का बढ़ा पियडत था । उसके श्रङ्गार रसक श्लोक बहुआ साधुर्य और सौंदर्य से पिरपूर्य हैं । किंदु कसी-कसी वर्णन इतने विस्तृत हो गए हैं कि वे पाश्चात्यों को मन उकता देने वाले मालूम होते हैं ।

(३) माध्य अलंकारों का बड़ा शौकीन है। इसके अलंकार बहुधा सुन्दर हैं, और पाठक के मन एर अपना अभाव डालते हैं। इनके अनु-प्रास सुन्दर और विशाद है। रतेष की और भी इसकी पर्यात-अभिरुचि देखी जाती है। ददाहरण देखिये ---

> स्रभिधाय तदा चद्रियं शिशुपाकोऽनुसर्यं परंगतः। भवतोऽभिमना समोद्दते सहयः कतुः सुपेरय माननाम् ॥

१. तब श्रिप्रिय बचन कह कर शिशुपाल श्रत्यन्त कुपित (श्रीर पश्चात्तापवान्) हो गया । वह निर्भय (श्रीर उत्तुक) होकर श्रापके सामने श्राना चाहता है। श्रीर श्राप का हनन (श्रीर मान) करना चाहता है।

- (४) सम्पूर्ण पर दृष्टि डाखने के बाद हम कह सकते हैं कि इसकी श्रोकी प्रयासपूर्ण है और शब्द तथा अर्थ की शोभा में यह अहि और कुमारदास की तुल्मा करता है।
  - (१) कई बातों में इसकी तुखना यास्वि से की जा सकती है :--
- (क) विविध छुन्दो <sup>9</sup> के प्रयोग की दृष्टि से माध के चौथे सर्ग की सुकता किरात के चौथे सर्ग से की पा सकतो है।
- (स) बाह्यरूप रंग की विलक्ष्यता की हिंह से माध के उसीसवें सर्ग की तुसना किरात के पंद्रहवं सर्ग से हो सकती है। इस सर्ग में माघ ने सर्वतीभद्र, चक्र और गोम्जिका अलकारों के उदाहरण देने हुए अपने रचनावैषुग्य का परिचय दिया है।

उदाहरणार्थ, तीसरे श्लोक के प्रथम करण में केवल 'ज्' व्यंजन, द्वितीय में 'ज' तृतीय में 'भू' कतुर्थ में 'ए' है।

(ग) 'माघ' के कुछ पद्यों में भारति के नैविक भावा की सरस्रता स्त्रीर वचन विन्यास की शक्ति देखने को मिस्रता है। उदाहरण देखिये-

नाजम्बते दृष्टिकतां न विधीदति पौरुषे । शब्दार्थे। सस्क्रविरिव द्वयं विद्वानपेस्ते ॥

(६) माघ की रचना में प्रसाद, माधुर्य और खोज तीनों हैं, चीनों की उच्छियों से यह बात विशेष करके पाई जाती है। देखिये:---

शिशुपाल अधिष्ठिर से कहता है-

श्रमृतां िरं न गदसीति जगति पटदैविश्वस्ययं।

निन्द्यमथ च इरिसर्चयकम्तव कर्मणेव विकसरण्सरवता ॥

(७) 'माथ' व्याइश्या में कृतरस्त है फ्रोर यह प्रदाचिन् अहि से प्रभावित होकर व्याहरण के नियमों के प्रयोग के अनेक उदाहरण रुपस्थित करता है।

काल--(१) मात्र के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय और वितासह

१. छन्दों के प्रयोग में माध बड़ा कुशल है। ऋकेले इसी सर्ग में बाईस प्रकार के छंद हैं।

का सुममदेव था जो नृप वर्मस्वात (वर्मजारूय) का मंत्री था। वसंतगद से ६८२ वि॰ (६२४ ई०) का एक शिखा-बोल मिला है जिसमें वर्मजात का नाम आया है। इस लिखित प्रमाण के आधार पर हम माध का काल सातवीं शताब्दी के सत्तराह में कहीं रख सकते हैं।

(२) रखोक २, १२ में 'बृत्ति' श्रीर 'म्यास' शब्द आये हैं। मिलिनाथ के मत से रखेष द्वारा बृत्ति का अभिप्राय 'काशिका बृत्ति' (जिसका रचयिता जयादिस्य, इस्सिंग के श्रनुसार, ६६१ ईं० में

मरा) और न्यास का अभिप्राय काशिकावृत्ति की टीका 'न्यास' है जिसका रखिया जिनेन्द्रबुद्धि है (जिसके सम्बन्ध में इस्सिग खुए है)। इस साच्य के आधार पर माथ का समय आठवीं शतान्द्री के पूर्वार्ड में कहीं निश्चित किया जा सकता था, किन्द्र यह साच्य कुछ अधिक मृत्य वहीं रखता, विशेष करके जब कि हम जानते हैं कि बाण ने भी हर्पचरित में 'श्रसन्तवृत्तयो गृष्टीतवाक्या कृतयुगपदन्यासा स्रोक इव व्याकरखें अपि 'इस वाक्य में वृत्ति और न्यास पद का प्रयोग किया है। सम्भव है माद ने इन अधिक पुराने वृत्ति और न्यास प्रन्थों की और संकेत किया हो।

बिया जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वान साथ की १ विं शताब्दी में हुआ बतजाते हैं। दूसरे विद्वानों का कहना है कि यह परम्परा सरय घटनाओं पर आश्रित इतिहास के नेख के समान मृज्यवान नहीं मानी जा सकती, अत: उक्त विचार आहा नहीं हो सकता। थह बात ध्यान देने योग्य है कि कर्नज टाड ने अपने 'राजरवान' में किसी जैन रचित इतिहास और ज्याकरण दोनों के संयुक्त सूची-प्रनथ के आधार पर माजवे में ऋमशः १७१, ६६१ शीर १०४२ हैं० में शासन करने वाले

(३) पुरानी पुरस्परा 9 के अनुसार मात्र का नाम महाराज मीज के साथ

प्रभाविक-चरित' ग्रन्थ से मिलाकर देखिये। २. ६६५ ई० के भोजदेव का समर्थन ७१४ ई० के मानसरोवर वाले शिला-लेख से भी होता है।

तीन भोजों का उएलेख किया है। श्रव: हम उपयुक्त परस्परा की भी सम्य मान सकते हैं।

(४) साध अपने बहुत इन्छ उण्जीब्य भारवि और भट्टि से निस्सन्देह बाद में हुआ। यह भी निश्चित रूप से मालूम है कि मान को हर्ष-कृत 'नागानन्द' का परिचय था। किसी किसी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सुबन्धु ने मान्न के अन्य से जाभ उठाया है। परन्तु यह प्रयत्न न तो बुद्धिनता से पूर्ण है और न विश्वासीस्पादक।

### (३४) रत्नाकर कृत हरविजय (८५० ई० के लगभग)

यह ४० समीं का एक विद्यत्त-काय सहाडाध्य है। इसे ८१० हैं • के आस-पास रत्नाकर ने तिखा था। इसमें श्रम्थक के उपर प्राप्त की हुई खिव की विजय का वर्णन है। काव्य में श्रानुपातिक सम्बन्ध का समाव है। यह सर्विषय भी नहीं है। कवि पर माध का समधिक प्रभाव सुव्यक्त है। चेमेन्द्र कवि के वसन्तितिक के निर्माण में कृती होने का समर्थन करता है।

### (३६) श्रीहर्ष (११५०-१२०० ई०)

सहाकाव्य की परम्परा में श्रान्तिम महाकाव्य नैषधीय-चरित या नैषधीय दें जिसे कन्नीज के महाराज जयचन्द्र के श्राश्रय में रहने वाले श्रीहर्ष ने रश्वीं शताब्दी के उत्तराख्य में लिखा था। इस काव्य में २२ सर्ग<sup>3</sup> हैं भीर दमयन्ती के साथ नज के विवाह तक की कथा

१ इसकी शैली राजानक और वागीश्वर की शैलियों से मिलती है।
२ इस ने और भी कई प्रन्थ लिखे हैं। इनमें में (खरडनखरडखाद्य)
अधिक प्रसिद्ध है जिसमें इसने वेदान्त की उपपत्तिमत्ता सिद्ध की है।
३ कहा जाता है कि असली प्रन्थ में ६० या १२० सर्ग ये और आशा
की बाती है कि शेष संगों की इस्तिबिखित प्रति भी शायद कभी मिल बाए (ऋष्णाचार्यकृत संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४५), किन्तु यह सन्दिग्य ही प्रतित होता है कि किव ने २२ संगों से अर्धिक लिखा हो।

वर्षित है। उसके अन्तिम सर्ग में सहसा दमयन्ती की प्रण्य-कर्णनाएँ दी गई हैं। यद्यपि कवि एक मैयायिक या, तथापि उसने विवाह के

र्दी गई हैं। यद्यपि कवि एक भैयाबिक था, तथापि उसने विवाह के विषय का वर्णन करने में काम-शास्त्र को कविता का रूप दे दिया है।

कवि में वर्णन करने की श्रद्भुत योग्यता है। उसने एक साधारण कथा

को एक सहाकाव्य का वर्णभीय विषय का रूप दे दिया है। भारतीय धानक्कारिकों ने श्रोहप को महाकवि कहकर सम्मानित किया है धौर कवि इस सम्मान का प्रधिकारी भी है। एक जनभृति है कि श्रीहप

सन्मट का भावजा (श्रथवा किसी दिश्ते में माई) था। श्रीहष ने श्रपनी

रचना (मेषभ) को धिममानपूर्ण हृदय के साथ मन्मट को दिखलाया। मन्मट ने खेदानुभव के साथ कहा कि यदि यह ब्रम्थ मुक्ते अपने (कान्य

प्रकाश के) दीषाध्याय के जिस्तने से पहन्ने देखने की मिन्नता तो मुक्ते दूसरे प्रन्थों में से दोषों के उदाहरण द्वँ उने का इतना प्रयास म करना पहता। किन्तु इस जनश्रुति में सत्यता का बहुत थोड़ा अंश प्रतीक्ष

वक्ता । होसा है ।

श्रीहर्ष में रिजष्ट रचना करने की मारी योग्यता है। यह भाषा के अयोग में शिदहरत भीर सुन्दर-मधुर भाव-श्रकाशन में निषुण है। इसकी भनुत्रास की भीर प्रभिकृषि बहुत अधिक है। कभी कभी यह भन्याजु-प्रास की भी छटा बाँच देता है। इसने सब उन्नीस प्रकार के छम्टों का

प्राप्त की भी छुटा बाँच देता है। इसने सब उन्नीस प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया है जिन में से उपजाति श्रीर वंशस्थ अधिक थाए है।

अथाग क्या हाजन न स उपजाति आर वसस्य आवक आए हा सूचना--हरविजय को खोड़कर उपयुक्त सब महाकाव्यों पर सुप्रक्षिक टीकाकार मिल्लिगाथ ने टीकाएँ जिस्की हैं।

### अध्याय ६

## काच्य-निर्माता

(३७) वरसमद्रि (४७२-४७३ ई०)-यह कोई बढ़ा प्रसिद्ध कि नहीं है। इसने वि॰ सन्वत् १२३ में मन्दसीर में स्थित सूर्य-मन्दिर की प्रशस्ति बिक्सी थी। इसमें गौडी रीति में विक्षे हुए कुत ४४ पय हैं। इस प्रकार इसमें जन्ने जन्ने समाध हैं, कभी-कभी सारी की सारी पंक्ति में एक ही समास चन्ना गया है। कवि ने पद-पद में यह दिखताने का प्रयत्न किया है कि यह काव्य के नियमों को भन्नो भाँति जानता है। इसने इस प्रशस्ति में दशपुर नगर का स्रोर वसन्त तथा शरद् का वर्णन दिया है। कुछ छन्दों की संख्या बारह है और सब से श्रधिक प्रयुक्त वसन्ततिज्ञा है। शय: एक ही बात तीन पचों में जाकर समाप्त हुई है किन्तु कान्य की श्रेष्ठ पद्धति में कोई अन्तर नहीं पड़ा। कभी-कभी इसकी रचना में अर्थ की मतिध्वनि पाई जाली है; उदाहरण के लिए, श्वें रखोक के पहले तीन चरणों में, जिनमें राजा के सद्गुणों का वर्णन हैं, सदु और मधुर ध्वनि से युक्त शब्द हैं,परनत चौथे चरण में,जिसमें इसके मीषण बीर्य का वर्णन है, कठोर-अुतियुक्त शब्द हैं [द्विड्दप्तपचचपर्योकदच:]। ११वें ग्रौर १२वें पदा में इसने काबिदास के मेधरूत और ऋतुसंहार का श्रजुकरण किया है।

(३८) सेतुबन्ध—यह कान्य महाशष्ट्री में है। कई विद्वानों की धारणा है कि इसे कवि ने कश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वारा वितस्तः (जेहजम) पर बनवाप हुए पुता की स्मृति को स्थायी बनाने के जिए

बिसा था। यह काबिदास की इति कही जाती है। दगडी और बास ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। किन्तु दीर्व समास तथा इतिमतापूर्ण शैकी को देसकर विश्वास नहीं होता कि यह काबिदास की रचना है।

(३६) कुमारदास का जानकीहरण (७वी शताब्दी)

(क) जानकीहरणकान्य का पता इसके शब्द-प्रतिशब्द सिंहाबी अनु-वाद से लगा था। इसी के आधार पर पहले इसका श्रकाशन भी हुआ, किन्तु अब दिल्ला भारत में इसकी हस्त-किस्तित प्रति भी मिस्र गई है।

(ख) कहा जाता है कि इसका लेखक बंका का कोई राजा (११७-२६) में था श्रीर काव्विदाल की सृत्यु में उसका हाथ था। किन्तु ये बातें माननीय नहीं प्रवीत होतीं।

(ग) अपन्ती कान्य के २४ सर्ग हैं। इसकी वथा वही है जो रखनंश की है। अन्य की देखने से मालूम होता है कि किन में अपोन करने की भारी योग्यता है। इसमें जो वर्णनास्मक चित्र देखने को सिकते हैं उनमें से कुक्केक ये हैं—दशरथ, उसकी परिनयों अपेट अयोग्या का चित्र (मर्ग १), जलकीका वसन्त, सर्गान्त, वाकि

कौर अयोध्या का चित्र (सर्ग 1), जबकी हा, वसन्त, स्थास्त, रात्रि कौर प्रभात का (सर्ग 2), स्थास्त का और रात्रि का (सर्ग म), वर्षा अस्तु का (सर्ग 11) और पतम्म का (सर्ग 12)। (श) कालिदास का प्रभाव—क्या विषय के निर्वाचन और क्या

शैलों के निर्धारण दोनों ही में लेखक पर काखिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है। यह मानना पहता है कि यह किन करिलदास का बढ़ा मक्त था और इसने विषय के साधारण प्रतिपादव पूर्व रीति दोनों बातों में उसका यथेष्ट अनुकरण किया। इसका 'स्नामिसम्मद्कलं हि मण्डन' बाक्य कालिदास के 'प्रियेषु सीभाग्यफला हि चारता' (इ० सं० ४,३) वाक्य से विरुक्त मिलता है। जानकी हरण के सर्ग म में

१ रघुवंश, सर्ग १२ को जानकी हरण के तत्तुल्य श्रांश-श्रांश े भिलाकर देखिये।

वर्षित विवाहित जीवन के भानन्द का चित्र कुमार संसद के खर्ग द वें में वर्षित ऐसे ही चित्र से मिलाकर देखना चाहिये।

- (ङ) शैली—(१) इसने वैदभी रीति का श्रवसम्बन किया है। श्रनुशास पर इसका विशेष स्नेह है किन्तु यह कृत्रिमना की सीमा को नहीं पहुँचा है।
- (२) इस कवि की विशेषता सौन्द्य में है। प्रो ए. वी कीथ का कायन है कि इसकी रचना में सुन्दर सुन्दर कालंकारों की प्रसुरता है जो मधुर वचनोप-यास के इसा अभि वक्त किए गए हैं। साथ ही इसकी रचना में ध्वनि (स्वन्त) और जुन्द का वह चमत्कार है जो संस्कृत की जोड़ कर किसी अन्य भाषा में उत्पन्न करने की शक्कि नहीं है।
- (३) यह सुन्दर चित्र तथा रमणीय परिस्थितियां चित्रित करने की शक्ति रखता है:---

पश्यन् हतो मन्मथवाणपातैः, शको विधातुं न निमीखचनुः। अरू विधाना हि कृतौ कथं ताविस्थास तस्यां सुमतेविंतर्कः ॥

निम्निकित पद्य में किशोर राम का एक खुन्दर चित्र उतारा गया है:--

> न स राम इह क्व यात इत्यनुयुक्ती विविवासिरमतः। निवहस्तपुटावृताननी, विद्वेऽजीकनिक्कीनमर्भकः ।

१ संस्कृत साहित्य का इतिहास ( इंग्लिश ) ( १६२८ ), पृष्ठ १२१ । २ ब्रह्मा ने उन जंघात्रों को कैसे बनाया होगा ? यदि उसने अनपर निगाइ डाली होगी तो वह काम के बाखों से विद्ध हो जाना चाहिए या और यदि उसने आंख मींचली होगी तो वह बना नहीं सकता था । इस प्रकार प्रतिभाशाली पुरुष भी उस (स्त्री) के विषय में विचार करता हुआ संशय मग्न था।

२ सामने खड़ी हुई स्त्रियों ने पूछा, क्या राम यहाँ नहीं है ? वह कहां

- (४) यह न्याकरण का बढ़ा निद्वान् है, और इजचर्म (Furrow) जैसे अप्रसिद्ध पदों का प्रयोग करता है। यह काशिका में से अधकस्त और सर्माविध् जैसे अप्रसिद्ध प्रयोग जेता है। यह प्रयत्नोहर, जम्पती और स्नौक्यरात्रिक जैसे विरद्ध-प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करता है। निस्सन्देह साथा पर इसका अधिकार बहुत भारी था।
- (१) छन्दों के प्रयोग में यह बड़ा निषुण है। सर्ग २, ६ और १० में रखोक तथा सर्ग ३, ४, ६, और १२ में वंशस्य प्रधान है।
- (च) कास—(३) इसे काशिका वृत्ति ( जगभग ६४० ई०) का पता था, यह तो सन्देह मे परे हैं।
- (२) यह माघ से प्राचीन है क्योंकि माद में इसके एक पद्य की द्याग दिखाई देती है।
- (३) वासन ( २०० ई० ) ने वाक्य के प्रारम्भ में 'खलु' शब्द के प्रयोग को दूषित बताया है; पर ऐसा प्रयोग कुमारदास की रचना में पाया जाता है। अत: विश्वास होता है कि वासन को इसका पता था।
  - (४) राजशेखर (१०० ई० ) इसके यश को स्वीकार करता हुआ। कहता है:---

जानके इरणं कतु र श्ववंशे स्थिते सुवि। कविः कुमारदासस्य गवस्थ यदि समः।।

श्रवः कुमारदास को ६५० श्रीर ७०० ई० के मध्य में कहीं रख सकते हैं।

(४०) वाक्षपति का गउडवह (८ वीं शताब्दी का प्रारम्भ)— गडडवह (शीडवंच) प्राकृत-काव्य है जिसे द वीं शताब्दी के प्रारम्भ में वाक्षपति ने विका था । इसमें कवि के बाश्रयदाता कजीज के अधीरवर यशोधमी द्वारा गौद-नरेश के पराजित होने का वर्णन है

गया है ? बालक (राम) ने अपने हाथों से अपना मुँह छिपाकर भूठ मूठ की आँख मिचीनी खेली।

इसमें बन्धे कन्दे समास हैं जिन्दो प्रकट होता है कि कृष्टिम शैं ती के विकास में प्राकृत कविता किस प्रकार संस्कृत-कविता के साथ साथ चलती रही। वाक्पति भवभृति का ऋणी है।

(४१) कविशाज कुन राघवपास्डवीय (१२ वी शताब्दी)— इस कवि को सूरि या पण्डित मो कहते हैं। ऐसा प्रवीत होता है कि इसका तेलक कादम्ब-कामदेव ( बगमग ११२० है०) के आश्रय में रहता था। इस काष्य में रतिष के बता से रामायण और महामारत की दी भिन्न मिन्न कथाएं एक साथ चलती हैं। कवि ने यह एक ऐसा कठिन काम करके दिखाया है जो संस्कृत को छोड़ जगत् की किसी अन्य भाषा में देखने को नहीं मिखता, पाठक के मनोदिनोदार्थ एक एकाइरण दिया जाता है—

नृपेग कन्या जनकेम दिस्तितास् , अयोनिजां सम्मायतुं स्वरं वरे । द्विअप्रकृषेण स धर्मभन्दनः सहानुस्ततां भुवमण्यनीयत्यः ॥

कवि जोर देका कहता है कि वक्षोंक्ति के प्रयोग में सुवन्धु और वाषा को खोदकर उसके जोड़ का नूसरा कोई नहीं है।

(४२) हरदक्त सृदिकृत राघव नैषधीय—इसका रखना काल पता नहीं है। इसमें भी श्लेष द्वारा राम और नल की कथा का एक साथ वर्णन है।

(४३) चिद्म्बर कुन याद्वीय राघवपायः वीय - यह भी सोक-

१ दिनोत्तम ( विश्वामित्र ) महागज जनक द्वारा दी जाने वासी श्रमोनिजा कन्या को प्राप्त करने के लिये छोटे भाई सहित क्स धर्म-नन्दन ( राम ) को स्वयंवर मूमि में लाए।

दिनोत्तम (ब्यास ) पिता द्वारा दी नाने वाली श्रयोनिना कन्या को माप्त कराने के लिए छोटे भाइयां सहित उस धर्मपुत्र ( श्रिष्टिर ) को स्वयंवर भिम में लाए।

विवय नहीं है। इसमें श्लेष द्वारा रामायस, महाभारत भीर भागबत की कथा का एक साथ वर्धन है।

- (४४) हलायुषक्कत किवरहरय—साहिस्य की दृष्टि से यह महरव-शाली नहीं है। इसकी रचना १० वीं शताब्दी में क्रियाओं की रूपावली के नियम समम्माने के लिए की गई थी। प्रसङ्घ से यह राष्ट्रकूटवंशीय शृष हृष्या ( १४०-१६ ई० ) की प्रशस्ति का भी काम देता है।
- (४४) मेण्ठ—(जो अनु मेण्ठ और हस्तिपक के नाम से भी प्रख्यात हैं)। नृप मातृगुस ने इसके हयजीववध की बड़ी प्रशंसा की है। वातमीकि मेण्ड, अवसूर्त और राजशेखर इन ब्राध्यात्मिक गुरुशों की श्रेशों में मेण्ड को वूसरे स्थान पर ब्राइड होने का सीभाग्य प्राप्त हैं। मृङ्क ने इसे सुबन्ध, भारति और बाग् की कचा में बैठाया है। सुभाषित भाण्डागारों में इसके नाम से उद्घृत कई सुन्दर पण मिलते हैं। यह छठी शतान्ही के ब्रान्थिम माग में हुआ होगा।
- (४६) मः त्राप्तः करहण के अनुसार यह काश्मीराधिपति प्रवर-सेन का पूर्वगामी था। कोई कोई इसे धीर का जिल्ला को एक ही व्यक्ति मानते हैं किन्तु यह बात मानने यांग्य नहीं जंचती। इसके काळ का पता नहीं। कहा जाता है कि इसने मन्त के नाट्यशास्त्र पर टीका जिल्ली थी। अब इस टीका के उदाहरण मात्र सिकते हैं।
- (४७) भौमक का रावणा जुँतीय (ई० वी ७ वीं शताब्दी के आस्पास्य -- इसमें २७ सर्ग हैं जार रावण तथा कार्तवीय सर्ज के कियमों का कार्य करना है। किय का मुख्य उद्देश्य व्याकरण के नियमों का व्याख्यान करना है।
- (४८) शिवस्वामी का कण्फनाम्युद्य (६ वी शतावती)— यह एक रोच म बोद्धकान्य है किन्तु खोकप्रिय नहीं है। इसका रचिता शिवस्वामी बोद्ध या, जिसने इसे काश्मीर-पति अवन्तिवर्मा के आश्रय में रहकर ६ वी शताब्दी के सत्तरार्द्ध में जिस्सा था। इसकी कथा अव-दानशतक में आई हुई एक कथा पर आश्रित है और इसमें ( विग्र के

किसी राजा के बौद्धर्म की दीचा लेने का वर्शन है। कवि पर भारिद भीर माघ का प्रभाव पदा दिखाई देता है। इसमें हर्षकृत नागानन्द की छोर भी संकेत पाया जाता है।

- (४६) कार्म्बरीकथासार (६ वीं शताब्दी)—इसका लेखक कारमीर में ६ वीं शताब्दी में होने वाला कवि श्रक्षिनन्द है। यह काव्य के रूप में वाण की कार्मवरी का सार है।
- (५०) लोमेन्द्र (११ वीं शताब्दी)—इसने १०३७ ई० में मारत-मन्जरी ( महाभारत का सार ) और १०६६ ई० में दशावतार चरित की रचना की। इसने खुद्ध को नौलाँ अवतार माना है। इसने रामायण-मंजरी ( रामायण का सार ) और पण-कादम्बरी भी विस्ती थी। यह कारमीर का निवासी था।
- (४१) मंत्र का श्रीकरठचरित्र (१२ वीं शत। ब्री)—इस काव्य में २४ सर्ग हैं। इसमें श्रीकरठ (शिव) द्वारा त्रिपुरासुर की परा-जय का वर्णन है। मङ्क कारमीर का रहने वाला था, और १२ वीं शत। ब्री में हुआ था।
- (४२) रामचन्द्रकृत रिमकरंजन (१४४२ ई०)—इसकी रचना अयोध्या में १४४२ ई० में हुई। इस काव्य का सौन्दर्य इस बात में हैं कि इसके पद्यों को एक और से बढ़िये तो श्रङ्कारमय काव्य प्रतीत होगा, और दूसरी और से पढ़िये तो साधु-जीवन की प्रशंसा मिलेगी। इसकी तुन्ना मैदीना निवासी निक्रोन के अपने गुरु मोसस बैसीना के उत्पर निक्षे शोक-गीत से हो सकती है जिसे चाहे हटैन्वियन भाषा का काव्य भानकर पड़नो चाहे हिन का।
- (४३) कतिपय जैन-प्रन्थ-कुछ महत्त्वपूर्ण जैनग्रन्थ भी प्राप्त हैं, किन्तु ने श्रापिक बोकप्रिय नहीं हैं। यहां उनका साधारण उरुजेख कर देना पर्याप्त होगा।
- (क) वादिराजकृत यशोधरचरित । इसकी रचना १० वीं शताब्दी में हुई थी । इसमें सब चारसर्ग कौर २१६ रखोक हैं ।

(स) देमचन्द्र का ( 11६०-11७२ ई० ) त्रिमच्छिशताका पुरु-वचरित ।

इस प्रनथ में दस पर्व हैं जिनमें जेनधर्म के न्नेसठ ६३ श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन-चित वर्णित हैं। उनमें से २४ जिन, १२ चक्रवर्ती, ६ वासु-देव, ६ बबदेव श्रोर ६ विष्णुद्धिट् हैं ]। यह प्रम्थ विस्तृत श्रीर चित्तः उक्ता देने वाजा होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है।

(ग) हिरिचन्द्र का अभैशर्माभ्युद्य । इस अन्ध में २१ सर्ग हैं। इसके निर्माणकाल का पदा नहीं है। इसमें तेरहवें तीर्थक्कर अमेनाथ का जीवन वर्षित है।

(४४) ईसा की छठी राताब्दी में संस्कृत के पुनकत्थान का बार।

(India what can it teach us) 'इ विश्वा वर् कैन इर् दीच् अस' नामक अपने अन्य में बो॰ सैन्समूत्तर ने बड़ी योग्यता के साथ यह बाद प्रतिपादित किया है कि ईसा की छुटी शताब्दी के मध्य में संस्कृत का पुनदस्थान हुआ। अनेक श्रुटियाँ होने पर भी कई साल तक यह बाद चेश्र में डटा रहा।

शो० मैक्समूखर की मूल स्थापका यह थी कि शक (सिधियन) तथा अन्य विदेशियों के आक्रमण के कारण ईसवी सन् की पहिली दी शताबिदयों में संस्कृत भाषा सोती रही। परन्तु इस सिद्धान्त में वच्य-माण श्रुटियाँ थीं:—

- (१) सिथियनों ने भारत का केवल पाँचवां भाग विजय किया था।
- (२) वे लोग अपने जीते हुए देशों में भी स्वयं शीप्र ही हिन्दू हो सबे थे

उन्होंने केवल हिन्दू नाम ही नहीं अपना जिए थे, शरयुत हिन्दू भाषा (संस्कृत) और हिन्दू धर्म भी अपना जिया था। उपभदत्त (ऋषभदत्त) नामक एक सिथियन बीर ने तो संस्कृत और शाकृत की मिली-जुली भाषा में अपने वीर्य-कर्म भी उत्कीर्यो करवाए थे। कनिष्क स्वयं बीद्धधर्म का बहुत बद्दा श्रमिमायक था। (३) थह बात निर्विवाद मानी जाती है कि इन्हीं राजाओं के संरक्षण में मुख्या में भारत की जातीय बास्तुकता और शिल्पकता (Sculpture) ने परम उरक्षण प्राप्त किया था। श्राधुनिक श्रदुसन्धानों ने ता मैक्समूजरीय इस सिद्धानन का अन्त

हों कर दिया है। इस देख चुके हैं कि बीद महाकवि अश्वघोष हैसा की प्रथम शताबदी में ही हुआ और उस समय संस्कृत का इतना बोख-बाला था कि उसे भी अपने धर्मों प्रेश के ग्रन्थ संस्कृत में ही लिखने पहें। तिरनार और नासिक दोनों स्थानों के शिलालेख ईसा की दूसरी शताब्दी के हैं (जो शव उपकव्य हुए हैं ) वे मार्जित काब्य-शैली में बिखे हुए हैं। कई दृष्टियों से इनकी शेवी को तुखना श्रेषय संस्कृत के कथा-काव्यों की तथा गदा-काव्यों की शैंची के साथ की जा सकती है। ये जेख निश्चय रूप से सिद्ध करते हैं कि तस्कालीन राजाओं के दर्शारों में संस्कृत कान्यों की स्वना खूब होती दीगी। सब तो यह है कि ईसा की दूसरी शतः बदी के पीछे आने वासी सताबिदयों में भी संस्कृत कास्य के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। हरिषेण विश्वित २४० ई० बाली समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से पता चलता है कि वह कवियाँ का बड़ा आदर करने वाला और स्वयं कवि था। उसकी धशरित में कहीं कहीं वैदर्भी शैंखों है (जैसी काबिदास और दगडी के प्रन्थों में है) और कहीं कहीं खरने खरने समासों का गद्य है ( एक समास तो ऐसा है जिसमें एक सौ बीस से भी अधिक वर्ष हैं )। इसके अतिरिक्त गुष्तकाल के अनेक शिलादंख मिले हैं जो काव्य शैली में जिले हैं। शिखालेखीं के इन प्रमाखों से प्रश्तिया प्रमाखित होता है कि ईसा की बुडी शताब्दी तक संस्कृत कभी नहीं सोई । ईसा की पहनी और दूसरी शताब्दी में इसके सीने की शक्का का अवसर तो और भी कम रह जाता है।

प्रो॰ सैक्समूलर का मुख्य विषय था कि ईसा की छुठी शताब्दी का सध्यकाल संस्कृत कान्य के इतिहास में सुवर्ष युग था। सैक्समूलर की इस घारणा का आधार फ्युं सन (Fergusson) महोदय की वह स्थापना अतीत होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्नेन के विक्रमा- हिस्य नामक किसी राजा ने १४४ ई० में सिथियनों की परास्त करके उन्हें भारत से निकाल दिया और अपनी विजय की स्मृति में विक्रम सम्वत् प्रवर्तित किया और साथ ही पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के प्रयोजन से हसे ६०० वर्ष पुराना प्रसिद्ध किया । परन्तु फ्लीट (Fleet) महोदय ने शिलाक्षेत्रों का गहन अनुसन्धान करके अब यह निर्आन्तवमा सिद्ध कर दिया है कि १०१० पुर वाला भारतिय सम्वत उन्ह विक्रमादित्य से कम से कम सो साल पहले अवस्य प्रवित्त या, तथा झुडी शताब्दी के मध्य में सिथियनों को पश्चिमी मारत से निकालने की भी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती; कारण, भारत के इस भाग पर गुप्तवंशीय तृपों का अधिका- था ईसा की झुटी शताब्दी के मध्य में अन्य विदेशी लोग अर्थात् हूण अवस्य पश्चिमी भारत से निकाले गए थे; परन्तु उनका विजेता कोई विक्रमादित्य नहीं, यशोधमी विष्णुवर्धन था।

भो० मैक्सम्तान ने अनुमान किया था कि विक्रमादित्य के दर्शा के काजिदास आदि मादित्यिक रत्नों ने ईसा की जुठी शतान्दी के मध्य में संस्कृत को पुनश्दजीविक किया दोगा; परन्तु अब इतिहास में छुठी

१ विद्वानों को इस स्थापना पर प्रारम्भ से ही सन्देह था। इतिहास में ऐसे किसी अन्य सम्बत् का वर्णन नहीं मिलता जो पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राम कराने के लिए, या किसी अन्य कारण से, भवर्णन के समय ही पर्याप्त शाचीन असिद्ध किया गया हो। अक्ष उठता है छः सी साल प्राचीन ही क्यों प्रसिद्ध किया गया ? हजार साल या और अधिक प्राचीन क्यों नहीं ?

श्राताब्दी के विक्रमादित्य का चिन्ह नहीं मिलता है। रही काजिदास की बात ? अन्य प्रभागों के आधार पर उसका कास इटी शताब्दी से पर्याप्त पूर्व सिद्ध किया जा सकता है। इसके भी प्रमाण हैं कि ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में संस्कृत साहित्य में जितनी प्रगति थी उतनी ईसा के प्रश्रात की बुटी शताब्दी में नहीं।

## अध्याय १०

# संगीत-काव्य (Lyncs) श्रीर सृक्ति-सन्दर्भ

(५५) संगीत-काच्य (खंड काच्य) का त्र्याविर्भाव

संगीत-कार्य का इतिष्ठत प्रायः काबिदास के मेबदूत और ऋतु-संहार से प्रारम्भ किया जाता है; परन्तु इस श्रवस्था में इस सारे श्रेष्य-संस्कृत के संगीत-कार्य के आधार की उपेदा हो जाती है जिसकी भार ऋरवेद के काल तक दली मई है।

भारतीय संगीत काव्य पाँच प्रकार का है और उसे पाँच ही युनों में विभक्त किया जाता है।

(१) ऋग्वेदीय काल का नि:श्वसित संगीत काव्य — यह संशतः धार्मिक भावना प्रधान और अंशतः जीकिक कामना प्रधान है। कभी-कभी वीररस के विषय को धार्मिक तत्व से मिश्रित कर दिया गया है। उदाहरण के जिए परम रमगीय ठवा-स्क, विषशा और शुतुदी नदियों की स्तुति से पूर्ण वीररसमय संगीत (खंड) काम्य (Lyrics) या सुदास की विजय का वीररसमय अनुवाक देखा जा

१ संगीत (खंड) काव्य का प्रधान लक्त्या यह है कि इसमें श्रर्थ-सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध अनेक पद्यों की बहुत लम्बी माला नहीं होती े, अपित इसमें किसी प्रेम-घटना का या किसी रस का वर्णन करने गला कोई छोटा सा शब्दचित्र रहता है। र अलौकिक शक्ति प्रेरित [Inspired]

सकता है। इन कान्यों (Lyrics) में ऋषियों (Seers) के निन्धांत्र उदगार भरे हुए हैं जो पायः प्रकृति की उपकारिणी शक्तियों के वशीमूत होका प्रकट किए गए हैं। ये मन्त्र बहुत सोच का चुने हुए छंदों में रचे गए हैं जिनमें प्रायः प्रन्त्यानुप्रास भी पाया जाता है श्रीर जो नाए भी जा सकते हैं।

(२) भक्तिरसमय संगीत-काव्य — इस भेद के उदाहरण शाविस्य के साथ बौद्ध तथा उपनिषद् प्रयों में पाए जात हैं जिनमें नवीनधर्म की प्राप्ति होने पर इदय का विस्मय सहसा संगीत-काष्य के एथ के रूप में प्रकट हो जाता है।

प्रकट हो जाता है। कृष्यिं । रे) ऐनिहासिक (Epic) या भावुक (Sentimental) संगीत कारुय—इस जाति के उदाहरण महाभारत में और उससे भी अधिक रामायण में मकृति-वर्णनों में उपसब्ध होते हैं।

- (४) ऋषक-माहित्य का विविकत श्रंगारर सपूर्ण संगीत-काट :—इस श्रेणी में वे छोक आते हैं जो रूपकों के पण्डों द्वारा प्रेमादि का वर्णन करने के खिए बोले जाते हैं। यह श्रेणी उस सोपान का काम देती है जिस पर पैर रख कर मिक्स्स के संगीत-काव्य से था ऐति-हासिक संगीत-काव्य में उठकर मर्गृहित और समस् जैसे उच्चैकाजीन कवियों की श्रेणी में प्रवेश किया जाता है। इन कवियों के हाथों में पहुँच कर संगीत-काव्य सहित्य का एक परतन्त्र संग न रह कर स्वतंत्र सङ्गी बन गया है।
- (४) उद्येकालीन किवयों का संकीशों शृङ्गरः समय या रहस्यमय संगीत-काव्य—इस छोट में पहुँच कर संगीत-काव्य में शृङ्गररस और धार्मिक भावना का ऐसा सम्मिश्रग पाया जाता है जिसमें यह मालूम करना दुक्साध्य है कि विस्तृते समय सेस्क में रित का अतिरे कथा श्रयवा भक्ति का। मिकरस वासे या ऐतिहासिक संगीत काव्य के साथ इसकी तुलना करके देखते हैं, तो इसमें शृङ्गारस की या प्रकृति के श्रयवा किसी स्त्री के सौंदर्ग के श्रास्तुक्तिपूर्ण वर्णनों की अधिकता पाते

हैं। ये संगीत-काष्य किवां की महती निरीचण समाचि तथा तीन अनुभृति के साची हैं। इनमें से कई प्रतिपाद्य प्रयं की बाह्य करपना की दिए से सुप्रमाशानी दुनेंभ रत्न हैं। मानवीय जीवन तथा प्रेम-तस्त को किए इनमें चातक, चकीर, चक्रवास इरपादि मानव में रहु- वर्षों को वन्ता-श्रोता बनाया गया है। इस सारे संगोत-काव्य में रहु- पत्ती, स्ता-पाइय इरपादि द्वारा बढ़ा महस्त्वपूर्ण कीम न्निया गया है और किविकृत उनका वर्णन बढ़ा ही चमत्कारी है। इस प्रथ्याय में इमारे वर्ण का चंत्रपत्त उर्थे कालीन उन्हों किवियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने संगात-काव्य की साहित्य-संसार में स्वतन्त्र प्रज़ी स्वीकार काके कृत्व जिल्ला है।

### संगीत-काव्य के कर्ता

(४६)शृङ्गारितक-इसका कर्ता कालिदास कहा जाता है, परंतु इसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसमें देवल तेईस ।२३) एथ हैं। इसका कोई कोई एस वस्तुतः बड़ा ही हृदयहम है। एक नमूना देखिए:—

> इयं ज्याधायते बाखा अूरस्याः कार्मुकायते । कदात्ताश्च शरायन्ते सनो से इरिगायते ॥

फिर देखिए। कवि को शिकायत है कि सुंदरी के अन्थ अवयवों का निर्माण मृदुत अमनों से कर ह उसके हृद्य की रचना पाषाण से क्यों की गई: --

इन्दीवरेशा नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपछ्वेन। ग्रंगानि चम्पकदलै: स्र विधाय वेधाः कांते ! कथं घटिशवानुपलेन चेतः !

काजिदास के नाम से शसिद एक श्रीर संगीत-कान्य है---राचल-कान्य, परन्तु यह पूर्वोक्त कान्य से अत्यन्त अपकृष्ट है श्रीर निश्चय

१. कालिदास के सुप्रसिद्ध सगीत कान्यो मेघदूत श्रीर ऋदुसंहार के लिए खंड २० वां २१ देखिए।

ही कालिदास की इति होने की प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(१७) घटकर्पर—इसके रचिवा का नाम भी वही है जो इस काल्य का है—घटकर्पर । इसमें छुक २२ पण हैं। घटकर्पर का नाम विक्रमादित्य के नौ रत्नों में किया जाता है। श्रान्तिम पद्य में किव ने साभिमान कहा है कि यदि कोई मुक्तसे अच्छे यमकालंकार की रचना करके दिखलाए तो मैं उसके किए घड़े के ठांकरे में पानी भर कर जाने को तैयार हूँ। इस कान्य का विषय सेघद्त से बिरकुक उत्तटा दें अर्थान इसमें एक विरहिणी वर्ष ऋतु शाने पर मेद्य के द्वारा अपने पति को सन्देश भेजती है।

(४८) हाल की सतसई [सरतशती]—यह महाराष्ट्री भागृत का प्रवन्ध काव्य है क्योंकि इसमें परस्पर सम्बद्ध सात सो पद्य है। इसका कर्ती हाल या सातवाहन प्रसिद्ध है। कहा नहीं जा सकता कि सातकाहन या हाल इन पद्यों का रचियता है या केवल संभहकर्ता है। यह सतसई ईसबी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों से सम्बन्ध रखती है परन्तु इसके लिए कोई विशिष्ट काल निर्णीत नहीं किया जा सकता। हर्वचिति की भूमिका में वाग ने इसकी प्रशंसा की है।

यह सत्सई सर्वसाधारण जनता का कोई काव्य नहीं है, कारण, इसकी रचना कृत्रिम तथा मनोगोग के साथ अध्ययन की हुई भाषा में हुई है। वर्णनीय विषयों में विविधविधता विद्यमान है। यही कारण है कि इसमें गोप-गोपिका, व्याध-स्त्रियों, मास्त्रिन, इस्तिशत्यों जीवी इत्यादि विभिन्न श्रेषियों के स्त्री-पुरुषों के मनोरक्षक तथा विस्मयोत्यादक वर्णन हैं, प्रकृति के जोचन-कोमनोय दश्य श्रंकित हैं जिनमें कभी-कभी श्रद्धारस्य का संस्प्रशंपाया जाता है तो कभी वे उससे विद्युत्त विविक्ष देखे जाते हैं। कहीं-कहीं शिचायद पद्य भी सामने आ जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक प्रोधित-पतिका निश्माति से प्रार्थना करती है कि त् वे जिन किर भी से मेरे जीवन-विक्षम का स्पर्श किया है उन्हीं से मेरा भी स्पर्श करे। एक प्रवत्स्यद्वर्ष-विक्षम का स्पर्श किया है उन्हीं से मेरा भी स्पर्श करे। एक प्रवत्स्यद्वर्ष-

का चाहती है कि लदा रात ही बनी रहे, दिन कभी न निकन्ने क्योंकि प्रसात काल में उसका जीवन-माथ विदेश जाने को तैयार है। कोई नृषातुर 'पथिक' किसी उदाद्यौवना कन्या को कुए' पर पानी भरती हुई देखकर इसमे पानी पिलाने को इहता है और उसके सुन्दर बदन को देर तक देखते रहने का अवसर पास काने के लिए प्रपने चुक्लु में से पाना गिराने इताता है; जो इच्छा पथिक के सब में थी उसी इच्छा से पानी पिछाने वाली भी उसके चुक्ल में पतली घार से पानी हालना प्रातम्य करती है। वर्षा ऋतु के वर्णन में कुसुमी पर हिरेफों के गु'जारने का सुवजाधार वर्षा में मोरों और कीओं के हुएं मनाने का और साभिजाब हरियों व कवियों के अपनी सहचारियों के विवास करने का वर्णन बढ़ा ही हृद्यहारी है। नीति-सम्बन्धी संदुक्ति का उदाहरण खेना हो भी सुनिए— हप**य** को अपना धन इतनाही उपयोगी है जितना पथिक को अपनी छाया। जगत में बहुरे और अन्धे ही धन्य हैं; स्योंकि बहुरे कटुराब्द सुनने से भ्रीर अन्धे कुरूप को देखने से बचे हुए हैं ।" कई कहीं नाटकीय यरिस्थितियाँ भी विचित्र मिखर्ता हैं:-- एक इत्रख-मति स्त्री बहाना करती है कि मुक्ते विष्छु ने काट खिया है; इस बहाने का कारण केवल यह है कि इसके द्वारा उसे उस वैद्य के दर जाने का अवसर मिल जाएगा जिसके साथ उसका प्रेम है।

अनुकर्गा—प्रकाश में आए हुए अनुकृत प्रन्थों में से सब से अधिक प्रसिद्ध प्रन्थ गोवर्धन की आर्याससशती है। इसकी रचना ईसा की देन वी शतान्त्री के उत्तरार्ध में धंगाल के महीपति लच्मणसेन के दरबार में हुई थी। इसमें सात सी मुक्तक पद्य हैं जो अकारादि के कम से रखे गए हैं। सारे प्रन्थ में शक्ताररस प्रधान है। इसके अध्यायों को वृज्या का नाम दिया गया है। ध्विन सिद्धान्त में विशेष पचपात होने के कारण लेखक ने अन्योक्ति (व्यवहित Indirect व्यक्तना) का बहुत प्रयोग किया है। जैसे शम्भु (११०० ई०) को अन्योक्तिमुक्त-लता में या

वीरेश्वर के शन्यां किशतक में वैसे ही इसमें भी प्राय. श्रङ्गास्टस की स्थलना गृहरीति से की गई है। यह संस्कृत में है: परन्तु मृत्य की हाँह से हात की सनसई से घट कर है।

एक और धतुकृत अन्य दिन्दी में विहारी की सतसई है। इसमें सगभग सात सी दोहे हैं जिनमें शहारस अधान है। इसमें नायक के सम्बन्ध से जिविध परिस्थितियों में विभिन्न मनो-वेगों से उत्पन्त होने वाले नायिका के नाना क्यों के चित्र चित्र किये गए हैं।

(४६) भए हरि — सङ्गीत-काच्य के इतिहास में भतुं हां ह का स्थान केवल कालिदास से वृसरे नम्बर पर है। उसके तीन हो शतक प्रसिद्ध हैं — श्रङ्कार शतक, नीतिशतक और वैराग्यशतक। पहले शतक में प्रेम का वृसरे में नीति ( Moral policy ) का और तीसरे में वैराग्य का वर्णन है। इनमें से प्रस्थेक में सौ से कुछ खिक हो पर्य पाए लाते हैं, परन्तु यह कहना कठिन है कि वे सब मतुं हिने की ही रचना हैं। इनमें से कुछ शकुन्तला, खुद्राशचस और तन्त्राक्यायिका में भी आए हैं। कुछ ऐसे मी हैं जो स्कि सन्दर्भों में किसी भ्रम्य रचिता के नाम से संगृहीत हैं । चाहे उसके नीति धौर व राग्यशतक में किसो भ्रम्य रचिता के नाम से संगृहीत हैं । चाहे उसके नीति धौर व राग्यशतक में किसो भ्रम्य रचिता के नाम से संगृहीत हैं । चाहे उसके नीति धौर व राग्यशतक में किसो भ्रम्य रचिता के नाम से संगृहीत हैं । स्वाहे उसके नीति धौर व राग्यशतक संकिसो भ्रम्य रचिता के मो रखोड़ संगृहीत हों; परन्तु श्रङ्कारशतक ससी के उप र मस्तिष्क की उपन्ना प्रतीत होती है।

यह भर्त हरि कीन था ? इन शतकों के रिचयता के जीवन के बारे में बहुत कम बातें जात होता हैं। जनश्रुति से भी कुछ अच्छी सहायता नहीं मिलती है यह भर्त हिर कीनला भर्त हिर था, इतना नक ठोक ठीक मालूम नहीं। चीनी यात्री इत्सिङ्ग ने वाक्यपदीय के कसी भर्त हिर नामक एक वैयाकरण की मृत्यु ६१४ ई० में किस्ती है। यह भी जिस्ता है कि उसने वैकानस जीवन के श्रामन्द की तथा गृहस्थ-जीवन के प्रमोद की हिसस्थों

१ इसके काल का पता नहीं है।

२ स्कित-सन्दमों में प्रायः परस्पर विरोध भी देखा जाता है, श्रातः इम उनके साह्य पर श्राधिक विश्वास नहीं कर सकते हैं।

से बने मूले पर कई मोटे खाए थे। इसी साध्य पर प्रो॰ मैनसमूलर (Max Muler) ने विचार प्रकट किया है कि कदाचित यही मतृं हिर हन तीनों शतकां का कत्तां हो। चाहे उक्त प्रोफैसर साहब के अनुमान में कुछ सत्यांश हो तथापि यह निश्चित रूप में प्रहण नहीं हो सकता, न्यों कि इन शतकों का रचियता कोई बौद नहीं, प्रस्युत वेदान्तसम्प्रदाय का एक श्रद्धालु शिवोपासक है। बहुत सम्भव है कि इत्सिक्ष ने इम शतकों के विषय में कुद न सुना हो या जान-यूमकर इनकी उपेना कर दी हो।

शैली-अर्लु हिर का प्रत्येक श्लोक ब्लावस्यमयी एकतन्त्री कविता है और इतनी सामग्री से पूर्श है कि उससे इंग्लिश का एक चतुर्दश-पहो पद्य (Sonner) वन सकता है। ऐसा श्रद्भुत कार्य कर के दिल-ब्लाना कुछ असम्भव नहीं है, क्येंकि संस्कृत माचा में गागर में सागर भरने की श्रसाबारण योग्यता है और मर्नु हिर निस्सन्दंद इस विषय में बढ़ा ही निपुर्श है। उसके नीतिशतक में वड़ी सुन्दर एवं शिक्षाप्रद कविता है। देखिए महापुरुष का ब्लाबा बताते हुए क्या बिखा है:--

विषदि धैर्यमधाम्युद्ये कमा
सद्सि वाक्पदुता युधि विश्वमः।
यशसि चामिरुचिन्धंसमं श्रुतौ,
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥
वैराध्य शतक में विष्कुत ही कुछ श्रीर कहा है :—
श्राकान्तं मरणोन जन्म जरसा चास्युत्तमं यौवनं,
सन्तोषो धनिक्षप्तया शमसुखं गौटाङ्गना-विश्वमै.।
खौकैर्मंस्सरिमिर्गुणा वनसुवो न्याक्षेन्पा दुर्जनै,

१ विवित्त में घैर्य, सम्यक्ति मे ज्ञमा, सभा में वाक्चातुर्य, युद्ध में पराक्रम, यश के लिये अभिलाशा और श्रुति के अध्ययनादि का व्यसन-ये बातें महापुरुषा में स्वाभाविक होती हैं।

रस्थैयें विभूतयोऽन्युपद्दता प्रस्तं न किं केन वा'॥ उसके प्रिय छुन्द शार्द् जविकोडित और शिखरिसी हैं।

समय — यदि इन शतकों का रचियता भर्नुंहि वाक्यवदीय का कत्ती भर्नुंहिर ही न माना जाए तो इस भर्नुंहिर के समय के विषय में कुछ माल्म नहीं। कुछ किंवदन्तियों के अनुसार वह प्रसिद्ध नृपति विक्रमादित्य का माई था; परन्तु इतने से उसके काल का संशोधन करने में अधिक सहायना नहीं मिलती। कोई-कोई कहते हैं महिकाव्य का प्रयोग महि हो मर्नुंहिर हैं; परन्तु इस कथन का पोषक मो पर्याप्त प्रमाण प्राप्य नहीं है।

(१०) अमर (ईसा की ७वी रा०)—इस कवि के अमर और अमरक दोनों नाम मिखते हैं। इसके काव्य अमरू-शतक के चार संस्करण मिखते हैं जिनमें १० से लेकर ११४ तक रखीक हैं। इन में से ४१ पद्य सन संस्करणों में एक से पाए जाते हैं; परन्तु कम में बड़ा मेद पाया जाता है। सूक्ति-संप्रहों में इसके नाम से संगुद्दीत रखोकों का मेज किसी संस्करण से नहीं होता है। अतः निरचय-के साथ असजी अन्य के पाठ का पता जाताना असम्भव है। इसके टीकाकार अर्जु ननाथ (१२१४ ई०) ने जो पाठ माना है संभव है, वही बहुत कुछ प्रमाणित बाठ हो।

टीकाएँ — किंवदन्ती है कि शङ्कराचार्य ने कारमीर के राजा के मृतशारि की अपनी भारमा के मवेश द्वारा जोवित करके उसके स्ववास

१ जीवन को मृत्यु ने, उत्तम यौवन को बुदापे ने, सन्तोष को धन की तृष्णा ने, शान्ति-मुख को पूर्ण युवतियों के हाव-भावों ने गुणी को द्रेषपूर्ण लोगों ने. वनस्थलियों को सपों (या हाथियां) ने, राजाश्रों को दुष्टों ने, श्रिममूत कर रखा है; सम्पदाश्रों को भी खणामङ्गुरता ने खराब कर दिया है। किस ने किसको नहीं निगल रक्खा है।

की सी रानियों के साथ प्रेम-केबि करते हुए जो कुछ अनुभव किया था वही हम रखीकों में वर्षित है; परम्तु यह किंवरम्ती निरी किंवरम्ती हो है। इसके एक टोकाकार रविचम्द्र ने इन पद्यों की वेदान्तपरक व्याख्या की है। वेसपाज ने (१४वीं श०) इन में नाविका-वर्णन पाया है। किन्हीं-किन्हीं की दृष्टि में ये विविध अलक्कारों के उदाहरण हैं। सारे की देखते हुए कहा जा सकता है कि यह शतक प्रेम के विभिन्न वर्ण-चित्रों का एक ऐस्वम हैं। अमन का दृष्टिकोण अतृदृद्धि के दृष्टि कीण से विवक्कत भिन्न है। अनुदृद्धि ने तो प्रेम श्रीर स्त्री को मनुष्य जीवन के निर्माण में अपेक्षित उपादान सन्त्व मानकर उनके सामान्य रूपों का वर्ण किया है; परन्तु अमरु ने प्रणावियों के अन्योन्य सम्बन्ध का विश्लेषण करना श्रवना बच्च रक्ता है।

शैली — प्रमह वैद्भी गिति का पश्चाती है। सो इसने दीर्घ या छिट समास अपनी रचता में नहीं आने दिये हैं। इमकी मापा विशुद्ध और शैं जो शोधाशाजिनी है। इसके श्लोकों में नीर्फ और समस्कार है जो पाठक पर अपना प्रभाव अवस्य आजते हैं। प्रम के स्वरूप के विषय में इसका क्या मत है? इस प्रश्न का उत्तर है कि आमीद-प्रमोद ही प्रेम है। छीटी सी कजह के प्रश्नात मुस्काले हुए प्रस्थियों को देखकर यह बड़ा प्रसन्त होता है। वेखिए प्रास्तों को मुद्गुदा देने वाली एक क्या की किस कीशक से संदेप में एक हो श्लोक में व्यक्त कर विया हैं —

बाते ! नाथ ! विमुख मानिति ! रुषं, रोषान्मया किं कृतम् ? खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराधा मयि ! तत् कि रोदिषि गद्गदेन वचसा ? कस्वाप्रतो रुखते ? नन्वेतन्मम, का तथास्मि ? दयिता, नस्मीत्यतो रूपते !!

१ 'शिये !', 'स्वाधिन !' 'मानिनि ! मान छोड दे ।', मान करके मैने श्रापको क्या हानि की है' ! 'हमारे हृद्य में खेद पैटा कर दिया है' । 'हाँ, श्राप तो कभी मेरा कोई श्रपराध करते ही नहीं ! सारे श्रप-

इस कवि का विय छन्द सार्च बिकोडित है। समय—(१) कातन्दवधोन ने (८४० ई०) श्रमहशतह को

श्क बदा स्थात-पास ग्रन्थ माना है।

(ख) बामन ने ( ५०० ई० ) इसमें से बोन रबोक प्रवृक्षत किए हैं। विश्वय ने तो कुछ नदीं कहा जा सकता, परन्तु ईसा की सातवीं श्रताब्दी श्रमक का बहुत-कुछ ठीक समय सममा जा सकता है।

(६१) मधूर (अवों शा०) मधूर हर्ष वर्धन के दर्बारी कवि बाख का समुर था; यह प्रसिद्ध है। इसका सूर्यशतक प्रसिद्ध है। इस काव्य की रचना का कारण बतलाने वाली एक प्रमाणापेत प्रसिद्धि है। कहा जाला है कि मधूर ने अपनी ही कन्या के सौंदर्य का बढ़ा सूचम वर्षत किया था इस पर कृषित हो कर कन्या ने शाप दे दिया और वह कोटी हो मथा। तब उसने सूर्यदेवता की स्तुति में सौ श्लोक बनाए, इसम इसका कोइ नष्ट हो गया।

(६२) मार्तगांद्वाकर (७वीं श०)—यह अतृहिर श्रीर मयूर का समकाजीन था। इसने श्रपने समय में श्रव्हा नाम पाया था। इसक षोढ़े से रजीक सुरचित चन्ने श्रा रहे हैं।

(६३) मोहमुद्गर—रूप-रंग और विषय होनो के विचार से इसकी तुलान सतृ हिर के वैराग्यशतक से की जा सकता है। इसका कोई कोई श्लोक वस्तुतः बढ़ा सुन्दर है। यह शहर की रचना कही जाती है; परन्तु इसका प्रमाण कुछ नहीं है।

(६४) शिल्ह्ण का शान्तिशतक—इस ग्रन्थ में कुछ बौद मनां-वृत्ति पाई जाती है। इसका समय छनिश्चित है। काव्य की दृष्टि से यद अतुंहिर की रचना से घटिया है और अधिक खोकप्रिय भी नहीं है।

राध सुक में ही हैं? !! 'तब किर गट्गट् कराठ से रोती क्यो हों? ? 'किस के सामने रोती हूं ?' 'हूं' यह मेरे सामने रो रही हो या नहीं ?' 'तुम्हारी क्या लगती हुं' ? 'त्यारो'। 'त्यारी नहीं हूं, इमीलिए तो रोना श्रा रहा है।'

अनुमूति की गदराई में यह मतृ हिर के प्रत्य से निम्सन्देह बढ़कर है।

(६४) विल्ह् ए। की चीरपंचाशिका (११ वीं श०)—इस अन्य के नाम 'चौरपंचाशिका' के कई खर्य जगाए जाते हैं। एक कहते हैं — 'चौर रचित पचास पद्य'। दूसरे कहते हैं — 'चौर तिसरी श्रे शि के जोग कहते हैं — 'चौर नामक कित के बनाए हुए पचास पद्य', इस्वादि। किन्हीं किन्हीं इस्तिबिबित प्रतियों में इसे 'बिल्ह्या का वही विव्हृया जो विक्रमांक देवचित का स्वातनामा प्रयोग हिस्ह प्राप्त के कारमीरी छौर दिच्छ भारतीय दोनों संस्करण कित की किव्हृत्वी प्रसिद्ध प्रेयसी राजकुमारी का वर्णन भिन्न भिन्न देते हैं। सम्भवतमा कि ने किसी राजकुमारी का वर्णन किसी चोर के खनुराग का वर्णन किया हो।

इसमें सुखमय प्रोम के तथा-कथित अभिर्वचनीय दृश्यों का बड़ा समोरन्त्रक सुदम और विस्तृत वर्णन है। आदि से अन्त तक शैक्षी सरख, सुन्दर और अवसरानुका है। वर्णित मावों में पर्याप्त विविध-विधता पाई जाती है। प्रत्येक पद्य का प्रारम्भ 'अद्याऽपि' (आज भी, अभी तक) से होता है और प्रत्येक पद्य तीन अनुभूतियों तथा गहन सहोवेगों से भरा हुना है। एक उदाहरण क्रीजिए:—

श्रशापि तां प्रणियनी स्नाशावकाची,
पीयूषवर्णकृषक्मस्युगं वहन्तीम्।
पश्याम्यहं यदि पुनर्दिवसावसाने,
स्वर्गापवर्गं वहराज्यसुखं त्यज्ञामि॥
सां के सारे अन्य में वसन्त तिज्ञका बुन्द है॥

(१६) जयदेव-- जगदेव बङ्गाज के राजा क समस्येन के दर्बार के पाँच रत्नों में था। इसके गीतगीविन्द का र-ान संस्कृत साहित्य के

१ विक्रमांकचरित पर टिप्पणी के लिए खरूड ७२ देखना चाहिए।

अं ह कान्यों की श्रीशी में है। बोक-शियता में इस से बढ़ कर किसी श्रीर सङ्गीत कान्य का नाम नहीं जिया जा सकता। शताब्दियों तक इसके रचयिता की प्रतिष्ठार्थ इसकी जन्म-वसकी में प्रतिवध स्वार् जाने वाजे उत्तर में रात्रि को गीतगीविन्द के गीत गाए जाते रहे हैं। इसका अपने श्रापको कविराज कहना बिल्कुल यथार्थ है। सर विविधम जोन्स (Sir William Jones) द्वारा तैयार किए हुए इसके एक विकृत संस्करण को ही देख कर गेटे (Goethe) ने इसकी बदाई करते हुए कहा या—"यदि उत्कृष्ट काव्य का यहा बच्या है कि उनका श्रमुवाद करना श्रसम्भव है तो जयदेव का काव्य वस्तुतः ऐसा ही है" '

बाह्यकृति—गीत गीविन्द की बाह्याकृति के बारे में अनेक मत हैं।
भिन्न-भिन्न कजा-कोविदों ने इसके भिन्न भिन्न नाम रक्षे हैं; जैसे—सङ्गीत कान्यात्मक रूपक (Lyric drama) ( खासेन Lassen ),
मधुरूपक (Melodrama) (विश्व Pischel), परिष्कृत यात्रा
(Refined Yatra वॉन ऑडर ( Von Schrodder ), पशुचारकीय रूपक (Pastoral drama)(जोन्स Jones), गीत और रूपक
का मध्यवती काव्य (Between Song and drama) (जैवि
Levi)। परन्तु यह मन्य शुरुषतया काव्य श्रेणी से सम्बन्ध रखता है।
यह बात ध्यान रखने की है कि अन्यकती ने स्वयं इसे सगीं में विभन्त
किया है अंकों में नहा। गीत उत्सवों में मन्दिरों में गाने के उद्देश्य
से रवे गए हैं, इसीजिए उनके उपर राग श्रोर ताज का नाम दिया
गया है। सच तो यह है कि साहित्य में यह अन्य अपने हंग का श्राप
हो है श्रोर किन की यथार्थ उपला है। उच्चारणीय पाठ बीर गीत, कथा,
वर्णन श्रोर भाषण सब के सब बड़े विचार के साथ परस्पर गूंथे गए है।

वस्येशिषय - इस सारे प्रन्थ में १२ सर्ग है जो १४ प्रवन्थे

१ प्रो॰ ए. बी. कीथ (Keith) कृत 'ए हिस्टर स्थान् संस्कृत लिट-रेचर' (१६२८) पृष्ठ १६५।

(खण्डों) में विभक्त हैं। प्रवन्त्यों का उपविभाग पदों या गीतों में किया गया है। प्रत्येक पद या शीव में आठ पद्य हैं। गीतों के वक्ता कृष्ण, राधा या राधा की सखी हैं। अत्यन्त नेशस्य और निरवधि वियोग को खोड़कर बचे हुए मारतीय-प्रेम के अभिकाष, इंध्यी, प्रध्याशा, नैरास्य, कोप, पुनमिक्तन और फक्कवत्ता इत्यादि सारे रूपों का वडी योग्यता के साथ वर्णन किया गया है। वर्णन इतना बढिया है कि ऐसा माल्म होता है माने किन काम-शास्त्र को कविता के रूप में परिणव कर रहा है। मानवीय रागांश के नित्रण में प्रकृति को बढ़ा महस्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, सो हमें इस काष्य में आदुराज, उयोत्स्ता और सुरमि समीर का वर्णन देखने को मिक्ता है। और तो और पन्नी तक प्रेम देव की सर्वशक्तिमत्ता का महिमा गांवे नज़र श्रांत हैं।

## रूपकातिशयोक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा ( Allegory )।

कुछ बिहानों ने इस सारे कान्य को अमस्तुतप्रशंसा (Allegory) मानकर बान्य अर्थ में छुवे न्यक्ष्यार्थ को न्यक करने का प्रयस्न किया है। उनके मत से कृष्ण मनुष्यात्मा के प्रतिनिधि हैं, गोपियों की कोड़ा अनेक प्रकार का वह प्रपञ्ज है जिसमें मनुष्यात्मा अज्ञानावस्था में फंसा रहना है, और राधा ब्रह्मानन्द है। कृष्ण ही किव का उपास्य देव था, इस बात से इनकार नहीं हो सकता ।

रीली—जयदेव वैदर्भी रीति का अनुगामी हैं। उसने कमी-कभी दीर्घ समासों का भी प्रयोग किया अवस्य दें किन्तु उसकी रचना में दुर्बोधता का या क्षिष्ठान्त्रयता का दोष नहीं आया है। सच तो यह है कि वे गीत सर्वसाधारण के सामने विशेष-विशेष उत्सवों में गाने के निष्ण निर्षे गए ये [ अत. उनको सुबाध रखना आवस्यक था ]। किन की प्रतिभाने उसे साहित्य में एक बिल्कुन नई चीक़ पैदा करने के योग्य बना दिया। इन गीतों में असाधारण अकृत्रिमता और अनुपम माधुर्य है। सीन्दर्य में, सक्नोतमय वचनोपन्यास में और रखना के सीष्ठव में इसकी शैकी की उपमा नहीं बिकती है। कभी खड़ुपदों की देनवती धारा द्वारा श्रोर कभी चातुर्य के साथ रचित दीर्धसमासों की जयपूर्ण गति द्वारा अपने पाठक या श्रोता पर यथेच्छ अभान डाजने की इसमें श्रद्भुत योग्यता है। यह नाना छुन्दों के प्रयोग में ही कृतहस्त नहीं है किन्तु यह चरण के मध्य श्रोह अन्त दोनों तक में एक-सी तुक जाने में भी श्रद्वितीय है। उदाहरण देखिए:—

> इरिरभिसरति वहति मधुपवने, किमपरमधिक सुखं सन्ति भवने।

इस तुकानत रचना को दे कर किसी किसी ने कह डाका है कि शायद गीतगोदिन्द का निर्माण अपश्रंश के किसी नस्ने के श्राधार एर हुआ होगा; परन्तु यह अनुमान ठोक नहीं है क्योंकि ऐसी रचना का आधार अन्त्यानुप्राम है जो संस्कृत में जयदेव के काल से बहुत पहले से प्रसिद्ध चला जा रहा है। तारपर्य यह है कि जयदेव की शैंकी की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। इसने मानवीय शागतमक भाव के साथ प्रकृति-सौन्दर्य का सम्मिश्रण तो बड़ी योग्यता से किया ही है, माबानुरूप ध्वनि का भी इस रीति से प्रयोग किया है कि इसकी कृति का अनुवाद हो ही नहीं सकता है। इस तथ्य को विशद करने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जाता है। राधा कहती है (सर्ग म)—

कथितसमयेऽपि हिरिरहह न ययौ वनम्, मम विफलमिद्ममल्कपापि यौजनम् । यामि हे कमिह अरणं सखीजनवचनविज्ञता, सम सरण्मेव वरमिति वितथ केलना ॥ किमिति विषहामि विरहानलमचेतना ॥ यामि हे''' सीसरे सर्ग में नदी-तट के कुजगृह में वैठें २ माध्य कहते हैं— सामियं चाबिता विज्ञोक्य वृतं वधूनिचयेन, सापराधनया सयापि न वारिताऽतिभयेन ॥ हिंगे हिरे हतादरतया गता सा कृषितेव ॥ किंकरिष्यति किं विद्व्यति सा चिरं विरहेश । किंधनेन जनेन किंसम जीवितेन गृहेश ॥ हिरे हिरें

इस अन्थ पर अनेक टीकाएँ जिस्ती जा चुकी हैं और अनेक कवियों ने इसके अनुकरण पर जिस्ते का अवस्त किया है १।

(६६) शोला-महारिका—यद्याप स्कि-लग्रहों में श्रीर भी श्रमेक सङ्गीत ( खण्ड ) काव्य-प्रणेताओं क उल्लेख मिनते हैं तथापि दे जग-अग इस योग्य नहीं हैं कि यहां उनका परिचय दिया जाए। हां, शील-भहारिका का नामोस्लेख करना श्रद्धित न होगा द्योंकि इसके कई पद्य बस्तुनः परम रमणीय हैं। बानगी का एक पद्य देखिए:—

द्ति ! रदं तरुगी, युवा स चपक्ष:, श्यामास्तपीभिदिंश:, सन्देश' सरहस्य एव विधिने संकेतकाऽऽवासकः । भूयो भूष इसे वसन्तमस्तश्चेतो नयन्त्यन्यथा, गब्ध चमसमाधमाय नियुग् रचन्तु ते देवता: ॥

इसकी भाषा नेंसिंगिक और शाली सौष्ठवशालिनी है। इसका प्रिय छन्द शाद्रील-विकीहित है।।

## ्(६८) स्रक्ति-सन्दर्भ ।

स्किसन्द्रमं ने प्रन्य हैं जिनमें प्रयक् प्रथक् काव्य-कजाकारों की कृतियों में से चुने हुए पद्य सङ्गृहीत हैं। काज-दृष्टि से ने श्रिष्ठिक पुराने नहीं हैं, पर उनमें सामग्री पर्याप्त पुरानी सुर्राक्षत है। जिन ख्राहकाव्यकारों श्रीर नीतिकाव्यकारों के केवज नाममात्र सुनने में श्रात है उनके उदाहरण इन स्किन्संदर्भों में सुरक्षित हैं। परन्तु इन पर

१ जयदेव के सम्बन्ध में मूल्य की केवल एक ही चीज श्रीर है श्रीर वह है हिन्दी में हरिगोविन्द की प्रशस्ति, यह सिक्खो के 'श्रादि प्रन्थ' में सुरिद्धित है।

पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें परस्पर बहुत भेद देखा जाता है। एक सक्ति-सन्दर्भ में एक पदा एक कवि के नाम से

दिया हुआ है तो दूसरे में वही पद्य दूसरे कवि के नाम से। इसमे प्रकट होता है कि कवियों के इतिहास की कोई यथार्थ परम्परा न होन के कारण पुराने समय में भी संप्रहकारों को पद्यों के रचयित। श्रों के नाम निर्धारित करने में बड़ी कठिनता पड़ती थी। संस्कृत में अनेक लक्कि

सन्दर्भ हैं; परन्तु यहां केवल-श्रविक अहत्वपूर्ण अन्थी का शी परिचय दिया जाता है।

(१) अत्यान्द्रवचन समुच्चय---- भवतक प्रकाश में ऋ। प्रमुक्ति-

अन्थों में यह सब से पुराना है। इसका सन्पादन दा ऐफ डब्स्यू टॉमस (Thomas) ने बारहवीं शताब्दी की एक नेपाकी हस्तकिखिल प्रति से किया था। इसमें प्रथक् प्रथक् कवियों के ४२४ शताक संगृहात हैं: परन्त उनमें से सब के सब १००० ई० से पहले के हैं।

(२) सदुक्तिकर्णामृत (यः, सूक्तिकर्णामृत )-इसका रवना १२०४ ई० में बङ्गाब के राजा वाचमण्यान के एक सेवक श्रीधरदास ने की थी। इसमें ४८६ कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं। इन कवियों में

से श्रधिकतर बङ्गाली ही हैं॥

(३) सुभापित मुक्तावली-इसका सम्पादक जल्हण है जिसका प्रादुर्माव काल ईसा की १२वीं राताब्दी है । इससे वधों की स्थापना विषय-क्रम से की गई है। 'कबि और कान्य' पर हसका अध्याय वडा उपयोगी है। क्योंकि इससे कई अतिकारी के बारे में अनेक निश्चित बात मालुम होती हैं।

(४) शाङ्क धरपद्धति—इमे १३६६ ई० में मार्क धर ने जिला

था। १६३ खरडों के अन्दर इसमें ४६८६ रिलोक हैं। कुछ रलोक

१ 'मद्रास सूची-मन्य ( Catalogue ) के २०, ५११ के अनुसार इसे १२७५ ई॰ में वैद्यमानु पिरडत ने जल्हगा के लिए लिखा था।

शार्क्ष के अपने बनाए हुए भी हैं। सूक्तिसन्दर्भों में यह सब से अभिक महरवशाली है।

(४) सुभाषित:वली — इसका सम्पादन ११वीं शताब्दी में बल्लभ-देव ने किया था। इसमें १०१ खण्डों में १४० कवियों के ३४२७ पद्य सक्कित हैं। एक सुभाषितावजी और है। उपका संग्रहकर्ता श्रीवर हैं जो जोनराज का पुत्र या शिष्य था। ये जोनरात और श्रीवर वहीं जोन-राज और श्रीवर हैं जिन्होंने कस्त्रण के बाद उमकी राजतरंगिणी के विस्त्रते का काम श्रारम्भ र≠ला था। यह दूसरी सुभाषितावली १४वीं शताब्दी की है और इनमें १४० से भी श्राधिक कतियों के श्रुतीक संक्रकित हैं।

### (६६) औपदेशिक (नीतिपरक) काव्य

संस्कृत साहित्य में श्रीपदेशिक कान्य के होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इसके प्राचीनतम चिह्न ऋग्वेद में पाए जाते हैं। उसके पश्चात् एतरेय बाह्यण में हुनः शेप के उपार्ख्यान में इसके श्रनेक उदा- हरणा उपाड़व होते हैं। उपनिषदों में, सूत्रप्रम्यों में, मन्यादि राजधर्म शास्त्रों में श्रीर महाभारत में गीति के श्रनेक वचन मिलते हैं। पञ्चतन्त्र श्रीर हितोपदेश तो ऐसे नीविवचनों से भरे हुए हैं जो बिह्नी, चूहे, गांधे, शेर इत्यादि के सुँह से सुनने पर वहे विचित्र प्रसात होते हैं। यह बात हम पहले ही कह श्राप हैं कि सत्रुंहरि का नीविश्यातक श्रीपदेशिक (नीतिपरक) काव्य में बड़ा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ है श्रीर यह भी संकेत किया जा चुका है कि स्वृत्ति-सन्दर्भ ऐसे सदाहरणों से भरे पड़े हैं। नीविविवयक कुछ श्रन्य श्रन्थों का परिच्य नीचे हिया जाता है।

(१) चाग्रक्य नीतिशास्त्र—(जिले राजनीतिसञ्ज्य, चाग्रक् राजमीति, वृद्ध चाग्रक्य इत्यादि कई नामों से पुकारते हैं)। इसक रचिता चन्द्रगुष्ठ का सचित्र चाग्रक्य (जो अर्थ-शास्त्र के रचिता नाम से प्रशिद्ध है) बतलाया जाता है। परन्तु इसका पर्यात प्रमास नहीं मिलता। इसके कई संस्करण प्रचलित हैं जिनने पर्यात भेद हैं। उदाइरण के लिए, एक संस्करण में दुल ३४० खांक है जो १७ अध्यायों में बरावर बरावर बैठे हुए हैं, परन्तु भोजराज-सम्मादित दूसरे में आठ अध्याय और ४७६ खोक हैं। इस ग्रंथ में सब प्रकार के नीति-वचन मिलते हैं। उदाहरणार्थ :—

सञ्चलस्यन्ति राजानः सञ्चलस्यान्ति यखिङ्काः। सञ्चल् कत्याः प्रदीयंते त्रीण्येतानि सञ्चल् सकृत्॥ १ शैकी सरत-सुदोध है और बहु-स्यापी झन्द श्रमुन्दुण् है।

(२-४) नीति-रत्न, नीति-सार और नीति-प्रदीप होटे-होटे नीति-निषयक सन्दर्भ हैं। इनके निर्माण-काल का ठीक-ठेक पता नहीं। इनमें कोई-कोई पद्य वस्तुनः स्मरणीय हैं।

(४—७) समय-मातृका, चारु-चर्या और कला-विलास का रचित्रता (११वीं बातान्दी का) महाशंधकार चेमेन्द्र मसिद है। दूसरे शंधों की अपेचा इन शंधों से लेखक की कुशलता अधिक अन्धी तरह प्रकट दोती है।

दूसरे वीक्कों के और झांटे-झांटे कई अंथ हैं; परन्तु ने यहाँ उरवेक के मधिकारी नहीं हैं।

१ राजा लोग एक ही बार आजा करते हैं, पंडित लोग एक ही बार बात कहते हैं, कन्याओंका दान एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बीजें एक ही बार होती हैं।

# अध्याय ११

#### ऐतिहासिक काव्य

नौतें अध्याय में हम कान्य-प्रयों का साधारखरूप से वर्शन कर चुके हैं। इस अध्याय में उन ऐतिहासिक कान्यों का वर्शन किया जायना जो संस्कृत में उपलक्ष्यमान हैं। वाकमय के इस वशार में भारत ने

कुल श्रव्हा काम करके नहीं दिखाया है। संस्कृत में इतिहास का सब से बहा संखक कन्ह्रण है। इसमें विवेचनात्मक विचार करने की शक्ति है श्रीर इसने नाना साधनों से श्रासन्त भूतकाल के इतिहास का ज्ञान शास किया था, जिसकी घटनाओं के बारे में यह निष्ण सम्मति प्रकट कर सकता है। इतना होने पर भी, श्राजकत के ऐतिहासिकों की समानता करने की बास तो एक श्रीर रही, यह धीरोडोटस की मी समानता बहीं कर सकता। संस्कृत के दूसरे इतिहासकारों की तो स्वयं कश्रुष के साथ जरा भी तकना तक नहीं हो सकती।

### (७०) मारत में इतिहास का प्रारम्भ

- (1) भारत के पुरातन इतिहास के स्रोत के रूप में पुरावों का जो मृज्य है उसका ब्रह्में स्वयं किया जा चुका है ।
- (२) पुराशों के बाद प्रशास्त्राचीन वैदिक प्रंथों में पाई जाने बाद्यी युरुकों और शिष्मों की नामानको का सक्तेब किया जा सकता है ।
  - १ इसके कारगों के लिए गत खएड १ देखिये।
  - २ देखिये कपड २, व भाग।

बचावि मौक्षिक परम्परा ने उसे सुरक्षित रक्का है, तथापि हम यह मही कह सकते कि उसमें प्रसेप मौर प्रास्त्रीक विष्कृत मही है।

- (३) शीसरे नम्बर पर बौद्धमम्थ हैं जिनमें बुद के सम्बन्ध में धनेक रूपाल्यान हैं परन्तु सब को मिला-जुलाकर देखे तो उनमें ऐतिहासिकता का समाव दिखाई देता है। प्यान देने की बात यह है कि महानाम का महावंश तक श्रशोक के जीवन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विवरण महीं देता।
- (४) इतिहास नाम के योग्य ऐतिहासिक ग्रन्थ जैन-माहित्य में भी नहीं पाए जाते। पद्दावितयों में जैनाचार्यों के स्वीपन्नों के स्रतिरिक्त भीर कुन्न नहीं है।
- (४) शिला नेलों को अशस्तियां भारत में वास्तविक हातिहास की कीर अथम प्रवास है।
- (६) बाक्पतिराज के गडहवह को हतिहास के भास पहुँचमे वासा अन्य कह सकते हैं। इसमें इसके आश्यवाता कन्नीय के अश्वीशवर बशोबमां ( २०० ई० के आस पास ) के द्वारा गौड देश के किसी हाला के बथ का वर्षण है और भारतीय प्रामीय-जीवन के कुछ विशद चित्र हैं; परन्यु इसमें इतिहासत्व की अपेचा काव्यत्व अधिक है। यह भी म्यान देने योग्य बात है कि गौड़ देश के राजा तक का नाम नहीं दिया गथा है।

श्रव हम ऐतिहासिक-कान्य जगत् के महत्वपूर्य अन्यों की श्रीर भाते हैं।

र मे प्रशस्तिया समकाल-भव राजाश्रो ग्रयंचा दानियो की, कान्य-रोली में लिखी, स्प्रतियां हैं । इनका प्रारम्भ ईसा की दूसरी शताब्दी से होता है।

२ देखिये पीछे खल्ड ३६

### (७१) नाग का हमंचरित।

कार का हर्षश्वरित सातवीं शवान्दी के पूर्वाई में विश्वा गया था। इसमें भार अध्याब हैं जिन्हें रुख्यूवास कहते हैं। कवि कृत काहम्बरी के समान यह भी अपूर्ण है। कदाचित् सुत्यु ने कवि को बीच में ही टडा खिया हो। इस अन्य से इमें हुई के अपने जीवन तथा उसके करि-पय विकटतम पूर्वजों के सम्बन्ध में धोड़ी-सी बार्वे मालूम होती हैं। किन्तु इसमें कई महत्वपूर्ण बटनाओं को ( जैसे; इर्ष के माई की तथा इर्व के बद्दनोई गृहकर्मा की सृत्यु के बारे में बढ़ाने योग्य आवश्यक बातों को ) अन्यकार में ही होड़ दिया गया है । ऐतिहासिक अंश को छोड़कर सारा प्रस्य एक करएन।सय कहानी है और इस का प्रारम्भ कवि के वंश की पौराशिक शैजी को उत्पत्ति से होता है। उपोद्धात में प्रसङ्ग-बरा मुक्काजीन कुद प्रसिद्ध कवियों के नामों का उक्तेश किया गया है--जैसे, वासवदत्ताकार, भट्टारहरिचन्द्र, सातवाहुन, प्रवरसेन, भार काबिदास, वृहत्कथाकार; अतः साहित्यिक इतिहास की दृष्टि से यह धन्थ विशेष महत्व रस्रता है । कथा भीर शास्त्रायिका में सेंद दिखबादे के बिए आज़्द्वाविकों ने इस प्रम्य को आदर्श आक्यायिका का नाम दिया है ' ।

'श्रोज: समासभूयस्त्वम् एतद् शरास्य जीवितम्' को सामने वाले

१ त्रालक्कारिक कृत कथा-स्नाख्यायिका भेद केवल बालकोपयोगी है। उदाहरखार्थ, त्राख्यायिका के पद्म वक्त और त्रपरवक्त कुन्दों में होते हैं परन्तु कथा में त्रायां त्रादि छुन्दों में। त्राख्यायिका के त्रप्यायों को उच्छुवास त्रीर कथा के त्रध्यायों को लग्भ कहते हैं। 'जातिरेका संज्ञा-हयाकिता कहकर दखड़ी ने इस परम्परा प्राप्त मेद को मिटाने की क्वि दिखलाई है। शायद यह कहना उचित होगा कि-आख्यायिका में ऐतिहा-खिक तथ्य होता है और कथा प्रायः कल्पनाप्रचुर होती है। र समास धादुल्य में ही छोब रहता है यहां गढ़ का प्राया है (काव्यादर्श रू०)

सर्वोत्कृष्ट केखक है। कहा जाता है कि यह पंचाली दृत्ति का, जिसमें शब्द श्रोर श्रर्थ दोनों का सहस्व एक जैया है, सब से बड़ा मक्क है। कविराज

भ'रतीय श्रक्षंत्रार-शास्त्रियों के मत मे बाख संस्कृत में गद्म का एक

ने इसे [ श्रौर सुबन्धु ] को बक्नोक्ति ( रखेष ) की रखना में निरुपम कहा है। ध्वनि (ब्यंजनाप्यां कृति) की दृष्टि से यह सर्वोत्तम भाना जाता है। प्रभावशास्त्री वर्यानों का तो यह कृतितम कृतिकार है।

इसके वाक्य कभी कभी बहे खम्बे होते हैं: उदाहरण के खिए, श्राटमें उक्ष्यास में एक वाक्य खापे के पांच प्रष्टों तक और एक श्रीर वाक्य तीन प्रष्टों तक चल्ला गया है। जब तक श्रम्त तक नहीं पहुँच जाता, पाठक को अर्थ का निरुच्य नहीं होता। ऐसी शैखी श्राद्यांक पारचारयों को

श्राक्ष्यक नहीं लग सकती । वैबर ने कहा भी है—''बास का गद्य एक ऐसा भारतीय जंगल है जिसमें श्रागे बढ़ने के लिए होटी-होटी साहियों को काट ढालना श्रावश्यक है; इस जँगला में श्रप्रसिद्ध शब्दों के रूप में जंगला जानवर पश्चिक की घात में बैटे रहते हैं।" कीथ भी

कहता है कि शैलीकार की दृष्टि में बागा के दोशों पर अफलोस होता है। इसमें सन्देह नहीं कि बागा का पुरागाध्ययन बहुन बढ़ा खड़ा था

श्रीर इसकी करपमा की उड़ान भी बहुत ऊँची थी। इसे श्लीप का बड़ा श्रीक था श्रीर इसकी रचना में दूरविजन्त्री परामश्री (Allusions) की भरमार है। इसके वर्णन विश्वद, स्वच्छ चित्रीपम हैं जो पाठक के इदय में एक दम जा चिपकते हैं। किसी डदाहरण के उश्लेख के नौर पर इस पाठक को प्रमाकरवर्धन की सृत्यु का वर्णन देखने के खिए कहेंगे।

(७२) पदागुण्त (या, परिमत्त) १००४ ई० का नवसाहरूंक चरित।

१ यह बात इसकी द्सरी रचना अर्थात् कावम्बरी में ऋषिक देखने में आही है।

े बाद में बनने वाले ऐतिहासिक काय-प्रन्थों के संमान यह भी काव्य-पद्ति पर लिखा गया है। इस में १८ सर्ग हैं। लेखक धारा नगरी के राज! काक्ष्पितराज और सिन्धुराज के ब्राध्य में रहा करता था और उन्हीं के उत्साह दिखाने पर इसने इस प्रन्थ का निर्वाण किया था। इसमें राजकुमारी शशिष्टभा को प्राप्त करने का वर्णन है, किन्तु समय ही मालाने के महाराज नवसाहसांक के इतिहास की और संनेत करना भी श्रमीष्ट है।

(७३) विल्ह्स १ ( इंसा की ११ वी शताब्दी )

हम इसं इसंक अद्भितहासिक नाटक कर्णसुन्दरी तथा (प्नोंक्त चौरपंचाशिका के अतिरिक्त) इसके अधिक दिसद ऐतिहासिक कान्य विक्रमांकदेव चरित के नाते से जानते हैं। क्योसुन्दरी नाटक में किंब किसी चालुक्य वंशीय-राजा के किसी विद्याधर-पति की कन्या के साथ विवाह का वर्षांग करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा कवि को अपने आअयदाता नुप का, एक राजकुमारी के साथ हुआ विवाह भी विविचित है। इसके कई पद्य वस्तुतः रमणीय हैं और किंब की प्रसादगुणपूर्ण चित्रण शांकि का परिचय देते हैं। विक्रमांकदेव चरित के मारम्भ में किंब ने चाणुक्य वंश का इदगम

पुरायोक्त कथाओं में दिखाया है, उसके बाद इसने अपने आश्रयदाता नृपति के पिता महराज आहवमछ का (१०४०—६६) वैगान्तक वर्णन बहे विस्तार के साथ दिया है। तदनन्तर इसने स्वपालक क्त्या- ग्रेस्वर आण्डयराज महाराज विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६—११२७) का यशोगान किया है। यह यशोगान अपूर्य और संचिष्त जीवन-परि- चय-सा है। जैसे बाग्र की रचना में, वैसे ही इसकी रचना में भी ऐति- हासिक काल-दृष्टि का सर्वथा अभाव है। कदाचित् जो बार्जे राजा के एक में ठीक नहीं बँठती थीं, अनक परिहारार्थ तीन बार शिव का पछा

१ इसकी गीति-रचना चौरपंचाशिका के लिए खरड ६४ देखिये।

क्टबा गया है। अत्युक्तियों का भी समाय नहीं है; बदाहरकार्य हम इसकी तथाकवित गौड-विजयों का उरखेख कर सकते हैं। स्वयम्बर का वर्षन काविदास की शैकी का है और मुन्दर है; किन्तु यह वास्तविक धीर ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होता । छोटे-छोटे व्यक्तियों का नाम प्राय: बोद दिया गया है। सारी कविता का स्वरूप इतिहास-जैसा कन. काव्य-जैसा श्रामिक है। इसीक्षिण इसमें वस्पत का, जल-विदार का, व्यक्तिकों के आगमन का भीर शरत के आमोइ-प्रमोदों का विस्तृत वर्यान है। भाहवमल श्रीर विक्रम।दित्य दोवों नायक सीन्दर्य के उच्चतम श्रादर्श श्रीर रोष सब बुरे हैं । इसमें १८ सर्ग हैं। श्रन्तिय सर्ग, में कवि ने स्वजन्म-स्मि कारमीर के राजाओं का कुछ वर्शन और श्रात्मपरिचय दिया है जिममें अपने आप को इसने पुमक्क पंहित जिसा है। यह न्याकरण के अनुसनी विद्वान् ज्येष्टकत्वा का पुत्र था। यह स्वयं देद का विद्वान् और महाभाष्य तथा अलंकार-अंथों का अध्येता था। यह एक देश से दूसरे देश में घूमता-घामता विकासादित्य एवड के दरवार में पहुंचा और वहीं रहने जना । यहाँ यह विद्यापति की उपाधि से किस्पित किया गया ।

विनहण की गिनती इतिहास के गम्भीर सेवकों में की जा सकती हैं। इसके दक्क मंथ का काल १०८८ ई० से पहले माना जाना उचित्र है, कारण कि--

- (1) यह विक्रमादित्य के दक्षिण पर शाक्षमण के लम्बन्ध में, को
   १०८८ में हुआ विस्कृत जुप है।
- (२) क्योंकि इसमें कारमीर का हर्षदेव युवराज कहा गया है, महाराज महीं। यह महाराज १० मद्भ में बना था।

शैली-विरहण की शैकी वैदर्भी है और वह प्रसादगुर पूर्व चित्रण का उत्कृष्ट लेखक है। उदाहरण के लिए देखिए चाहनमञ्ज के चित्रम क्यों का वर्षम :--- कावानि

इक्जी विकस

मम नान्यत्र विश्वासः पार्वतीजीवितेश्वरात् ॥ बल्संगे तुङ्गभद्रायास्तदेष शिवश्वितया । वान्छाम्यहं निगकत् देहप्रहविहम्बनाम् ॥

यह बम्बे समासों का प्रयोग नहीं करता और न धनुपास तथा रक्षोक की ही भरमार करता है। इसका वचन-विन्यास साधारग्रया षधार्थ है।

कहीं कहीं इसकी रचना में कृत्रिमणा श्राजाने के कारण अर्थ-आन्त्र हो जाता है; किंतु प्रायः इसकी रचना विशदता और प्रसाद का श्रादर्श है। इसने इंड्वज़ा (जः सर्गों में) श्रीर वंशस्थ (तीन सर्गों में) वृत्त का प्रकोग सब से अधिक किया है।

(७४) कल्ह्या की राजतरंगिग्गी (११४६-५० ई०)।

इसमें सन्देह नहीं कि करहरा<sup>2</sup> संस्कृत साहित्य में सब से बड़ा इतिहासकार है। सौमाग्य से हमें इसकी अपनी खेखती से इसके जीवन

के सम्बन्ध में बहुत मी बातें मालूम हैं। इसका जन्म कारमीर में ११०० ई० के आस-पास हुआ था। इसका विता चम्पक कारमीराधिपति महाराजा हर्ष (१००६-११०१) का सभी भक्ति से भरा हुआ सेवक था। धढ्यंत्र द्वारा महाराजा का वध हो जाने पर कल्हण के परिवार को राज-दरवार का शाक्षय छोड़ना पढ़ा था। यह घटना उस निष्पक्त तथा सम

के तुल्य चञ्चल है। पार्वती के जीवन धन (शिव) को छोड़ कर किसी अन्य में मेरी खास्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरीरधारख के इस साँग को शिव का ज्यान करते हुए तुङ्गमद्रा नदी की गोटी में समान कर दूँ।

१ मैं जानता हूं कि यह अभागा जीवन हाथी के कान के किनारे

र मङ्ख ने इसे कल्याय का अधिक सुन्दर नाम देकर इसका नामील्लेख किया है। हाह का पता देती है, जिसके द्वारा करहण सपने पात्रों का करित्र किति। कर सकता था। यह पक्का श्रीय-सम्प्रदायी या किंतु श्रीय-दर्शन की तांत्रिक प्रक्रियाशों की स्थोर इसकी श्रीमक्ति नहीं थी। यह सहित्या व कृषि का था और बांद्र समें तथा इसके सहिसा विद्यान्त का वहा धावर करता था।

करहवा ऐतिहासिक सहाकार्यी (रामायवा, महाभारत) का महा-धिद्वान् था । इसने महाकान्यों ग्रीर बाख के हर्णवरित जैसे श्रंथों का विस्तृत ग्रध्ययन किया था। इसका विरहण से वानष्ठ परिचय थ, और कांखत ज्योतिष के प्रन्थों का इसे अन्त्रा शान था ! इसमें लन्देह नहीं कि कारमीर का विस्तृत इतिकास जिल्ले का जो काम इसने इथ में ब्रिया था वह बदा काटन काम था। इसके मार्ग में दुर्लक्ष्य वाजाएं थीं। इसके समय के पहले हा राजवंश के पुराने जिथि-पत्र या नी नष्ट हो युके थे, या इनमें श्रविश्वसनीय बाते और अगुद्ध तिथियाँ उपसन्ध होती थी। करहण में ऐतिहासिक रुचि चार बुद्धि थी, और इसने पान्त सारे साधनों से पूरा-पुरा जाभ उठाया । किन्तु पुराने इविहास की इसको दो हुई तिथियाँ सदी नहीं हैं । उदाहरण के जिए, राजतरहियी में अशोक का तिथि आजकत की अख्यात विथि से एक इजार माज पहले की मिलानी है। करहता स्थयं कहता है कि मैंने स्वारह पुराने प्रन्यों ( जो सब अब लुस हा भुके हैं ) श्रार नीलमत पुराग की देखकर यह प्रमथ लिखा है। इसने जनश्रुति-विश्रुत शाचीनतर तृपों की संख्या वादन बताकर मीलमत के श्राधार पर पहले चार का नामांत्लेख किया है।

१ सच तो यह है कि इससे बहुत पहले हो वौद्धधर्म ने हिन्दू-धर्म के साध मेल कर लिया था। दीमेन्द्र ने बुद्ध को विष्णु का एक अवतार मान कर उसकी खित की थो, श्रीर कल्हण के समय से पहले ही लोग 'विषाहित' महन्तों को जानते थे।

<sup>..</sup> २ बराइमिहिर कृत वृहत्संहिता के विषय में किए हुए इसके उल्लेखों को देखिए।

इसके बाद यह पैत्तीम के बारे में बिक्कुल मीन साथ कर पद्ममिहिर' के आधार पर अगले अट राजाओं के वर्ग का प्रारम्भ लग से करता है। प्रन्तिम पाँच राजाओं का उता इसे ख़िक्कांकर से लगा था। तारकालिक हितिहास के विषय में करहण की दो हुई वालें विश्वसनीय और मृत्यवान् हैं। सब प्रकार के उपलम्य शिलालेकों का, मृदान लेकों का, प्रशस्तियों का और महलों मिन्दर्गें और स्मारकों के निर्माण के वर्णन से पूर्ण लेक-पत्रों का निरीक्षण इसने अपने आप किया था। इतना ही नहीं, इसने सिकों का अध्ययन और ऐतिहासिक भवनों का प्रविद्धा किया। करसीर की उपत्यका और अधिस्थका का इसे प्रा-प्रा भौगोलिक ज्ञान था। इसने के लाथ-साथ, इसने प्रक्-वंशों के अपने ऐतिहासिक सन्दर्भों तथा सब प्रकार की स्थानिक इन्तिक्षाओं से भी काम जिया। अपने समय की तथा अपने समय में एकास साल पहले की घटनाओं का विस्तृत ज्ञान इपने अपने विता तथा अन्य कोगों से पूछ पूछ-कर प्राप्त किया था।

कल्ह्य बढ़ा उत्साही और संयत जनदृद्शी था। इसका पात्रों का चित्रण शास्तविक और पचपातशृत्य है। इसका दिया हुआ अपने समय के शासक महाराज नयसिंह का दर्खन विरुद्दाख्यान से सर्वधा सुक्त है। इसके रचित अपने देश निवासियों के गुगावगुण के नव्द-चित्र विशद, खथार्थ कीर शेखक हैं। इसका कथन है कि काश्मीरी खोग सुन्दर, मूठे और श्रस्थिर होते हैं। सेन्य अन्यवस्थ तथा भारू हैं—अक्षाह सुनकर सागने को तैयार हैं। राजपुत्रों में साहस और स्वामि-मक्ति है। राज-कर्मचारी खोभी, घरयाचारी और अस्वाभि-मक्त हैं, किन्तु दिल्हण और असंकार जैसे राजमन्त्रियों की यह सञ्ची प्रशंसा करता है।

पात्रों का चरित्र अकित करने में कल्ड्या अपने पुरस्तर बता,

<sup>·</sup> १ पद्मिमिहिर का श्राधार कोई हेलाराज पाशुपत था, जिस्का अन्य कोई बृहद्ग्रन्थ होगा मगर वह कल्ह्या से पहले ही लुप्त हो चुका था।

पर्मेश्वर या किल्ह्य तक से बहुत बड़ा-चड़ा है। विमोदी हिकिसों के अवसर पर यह उनके कहने में नहीं चूकता। "चंशानुष्टित सम्बन्धी हमकी स्वनाए" दर्शनीय हैं, और पार्थस्य प्रदेश का वर्धन हते सामह देखें किना ही युद्ध-पेत्रों का वर्धन करने वाले लैंकि जैसे इतिहासकार से अत्यन्त केंचा उठा देता है।।"

परन्तु कुछ वन्धन करहेबा को हानि पहुँचाए विना न रहे। काश्मीर की मीगोखिक एकान्त-स्थिति ने इसकी दृष्टि को संकुचित बना दिया बा इसें इसमें बाद्य जगत के साथ कारमीर के सम्बन्धका अभिप्रशंसन मित्रतीय दृष्टि को से के निरसन्देह मित्रतीय दृष्टिकोण ले देखा है। यही कारण है कि महत्त्वपूर्ण घटनाओं के चक्र में भाग्य सुल्य विधाता दें और किभी अलाध्य रोग के समान ही जन्तर-मन्तर भी मृत्यु का एक कारण है। इसमें आधुनिक सुग की वैज्ञानिक सनोवृत्ति का भी अलाव है। यह अपने अधिकारियों के अन्योन्य सतमेद के विषय में इसें कुछ नहीं बताता।

इसमें सन्देद नहीं कि भारति और माम की-सी स्वम कि करपनाएँ इसमें देखने का नहीं मिलतों। किन्तु अनुमान होता है कि अपने आसे इस महत कार्य को देख कर ही यह ऐसी बार्तों के जक्ष में नहीं पना। इसोकिए इसकी रचना में मासक्रिक वर्धन वेश की केवल मिलमा पूर्व हैं। किन्तु इस बात को यह मानता था कि किव की केवल मिलमा ही पाठक के सामने खतीत का वित्र खड़ा कर सकती है। साहित्य-शासत्र की आता का पालन करने के लिए काव्य में किसो एक रस बड़ पालना होना आहरणक है और इसकी रचना में वैशाव की प्रधानता

१ ए० बी० कीय का संस्कृत साहित्य का इतिहास। (इ'न्सिश), पृष्ठ १६६।

र वैसे, श्राक्षों के, सूर्योदन के, चन्द्रोदन के, जल-विश्वर के विस्तृतः क्यांन हत्यादि ।

है । इसकी औपवेशिक मनोकृति की सीर भी दृष्टि आए विना नहीं रहती । पार्थी के निविध कार्यों के उन्तिशानुविश होने का निवाह धर्म-शास्त्रोक्त सिद्धान्तों के भाषार पर एक विविक्त नैतिक मनोवृत्ति के भनुसार किया गया है । काश्मीर पर शासन करने की कवा के विषय में अपने विचारों को, जो प्राय: कौटिसीय अर्थ-शास्त्र पर शवसन्वित हैं, इसने कवितादिस्य के मुंद्द से कहतानाया है ।

रेंकी-इम पहले कह चुके हैं कि कतहरा की राजसरंगिया की रचना कार्य की उच्चतर शैंकी में नहीं हुई है। इसे छुंदोबह गण कहना चाहिए, जिसकी तुक्रमा यूरोप के मध्यकाजीस इतिहासों से की जा सकती है। साथा में सादगी और सुन्दरता दोनों हैं। साथ ही इसमें धारा का ममप्रवाह भी है जो इस प्रम्य की एक मुख्य विशेषता है। कती कभी कि हमें अपनी सच्ची कितरव-शक्ति का भी परिचय देता है। यह शक्ति कथद-चित्रों में खूब प्रस्फुटित हुई है। उदाहरण के किए हमें के निर्जनवास और विपत्ति की करण कहानी देखी जा सकती है। सम्भावण के प्रयोग से इस कान्य में चटयटायन और नाटकीय आस्वाद पैदा हो गया है। दूसरी तरफ 'द्वार' (निरीक्षणार्थ सीमा पर बड़ी कीकी), 'पाइप्र' (मासगुजारी का बढ़ा दक्तर) इस्पादि पारि-आविक शन्दों के जवण दिए विना ही उनका प्रयोग करने से कहीं-कहीं इसमें दुक्हता जा गई है। जोध्यक, कोठक और कोठकन भीर खोठन जैसे एक ही नाम के मिन्त-भिन्न हमीं के प्रयोग ने इस दुक्हता में और भी वृद्धि कर दी है।

दर मौके पर उपमाश्रों का प्रयोग करने का इसे बढ़ा गौक है; इसके लिए पर्यंत, नदी, सूर्यं, और क्याइमा से अधिक काम विया गया है। इसकी रखना में देखने में आने वाली एक और विशेष बात यह है कि इसमें रखेष और विशेषामास अवंकारों की अभिकता है। एकोक कुन्द की भवावत मादगी को सीमाग्य से बीच-बीच में अभि बाजे माईकृत प्रशों ने अपन-सम्बद्ध कर दिया है। जटिशता के स्थान में भी इसकी भाषा में एक असामान्य चमकार है। देखिए—राज के चादकारों के सम्बन्ध में विकास हुआ कहता है—

यं के जिन्न जु शाट्यमी स्थानिधयस्ते मूमृतां रंजका'।'
असरवासिनी देवी के एक रमणीय वर्णन में कहा गया है:—
भास्वद्भिष्वाधरा कृष्ण केशी सितकरानना।
हिरिमण्या शिवाकारा सर्वदेवमयीय सार्थ।
(७५) छोटे-छोटे प्रन्थ।

- (१) कुमारणास चिरत या द्रमाश्रय कान्य। इसे जैनसुनि हेमचन्द्र (१० मम-११७२) ने ११६६ ई० के श्रास-पास खिस्सा था। इसमें बाह्यक्य नृपति कुमारपास श्रीर उसके विश्कुत पूर्वगामियों का इतिगृत्त बिर्मत है। इसमें (२० संस्कृत श्रीर म प्राकृत में) कुत रूम मर्ग हैं। इसका मुख्य सदय श्रपने व्याकरण में दिये संस्कृत श्रीर प्राकृत के व्याकरणों के नियमों के उदाहरण देना है। यह जैनवर्म का एक स्पर्धावान् प्रचारक था और इसके जचन प्रचणत से श्रूप्य नहीं हैं। सोसहमें से बीसमें तक के सर्गों में कुमारपास को जैनधर्म की दिसकारियी नीति पर चलने वाला कहा गया है।
- (२) पृथ्वीराज विजय में प्रय्वीराज चाहमान (चौहान) की विजयों का वर्णन दिया गया है। यह कृति ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े काम की है: किन्तु इसकी एक ही खरिडत श्रीर श्रुटिपूर्ण इस्तक्षित प्रति सिक्षी

१ जो शहता और मूर्वता के निधान हैं, वही राजाश्ची को खुश रखने वाले हैं।

२ उसका निचला होट बिम्बाफल जैसा चमकदार (सूर्य-युक्त) था, उसके बाल काले (कृष्ण-युक्त) थे, उसका मुख चन्द्रमा जैसा (चन्द्रमा-युक्त) था, उसकी कमर सिंह की कमर के समान (विष्णु-युक्त) थी, उसका मुख कल्याणकारी (शिव-युक्त) था। इस प्रकार मानो यह-देवतान्त्रा को लेकर बनाई गई भी।

- े। इसके रचयिता के नाम का पता नहीं। शैकी बिल्ह्या की-सी है ्सका उक्कीख जयाथ ने अपनी खलंकार विमर्शिनी में (1२००) किया है। धीर इस पर काश्मीर के जोनराज की (१४४८ े टीका है सम्भन है इसका केखक काश्मीरी ही हो।
- (३) सन्ध्याकर नन्दी के रामपाल चरित्र में बंगाल के रामपाल के (१०८४-११३०) कीशलों का वर्णन है।
- (४) (काश्मीरी) करहरा का सीमपाल विकास सुरसल द्वारा पराजित किये हुए मृप सोमपाल विलास की क्या सुनाता है मङ्क ने इस कवि को काश्मीर के नृप खर्नकार की सभा का सदस्य जिला है।
- (४) शम्भुकृत राजेन्द्रकर्णपुर कारमीर भूपाछ ६वंदेव की प्रशस्ति है।
- (६-६) मोमेरवरदस द्वारा (११७६-१२६२) रचित कीर्तिकोसुदी ग्रोर सुरथोत्सव, श्रीरसिंद द्वारा (१६ वीं शताब्दी) रचित सुकृत-सकीर्तन ग्रोर सर्वानन्द द्वारा (१६ वीं शताब्दी) रांचन जगदुचित न्यूनाधिक प्रशन्तयां ही हैं जो यहां विस्तृत परिचय देने के योग्य
- नहीं हैं। (,०) अन्त में यहां काश्मीर के उन सोगों के नामों का उद्देख करना बचित अतित होता है जिन्होंने राजतर्शीखी को पूरा करने का

काम जारी रक्सा । जोनराज ने ( सृत्यु १४४६ ) उसक शास्त्र श्रीनर ने कौर शिवर के शिष्य शुक्त ने राजवरंगियां। की कथा को कारमीर को श्रक्तवर हारा अपने राज्य में मिलाए जाने तक आगे बढ़ाया, किन्तु इनकी रसना में मौलिकता और काव्य-गुका दोनों का अमाव है।

# ग्रध्याय १२

# गद्य-काञ्य (कहानी ) और चम्पू । (७६) गद्य-काञ्य का आविर्माद ।

महाकारय के आविशीत के समान गण-कार्य का भी आविशीत रहस्य से आवृत्त है। हमें द्वडी, शुवन्धु और वाश जैसे यहारवी वेखकों के ही ग्रन्थ मिसले हैं। इनसे पहले के नमूनों के बारे में हमे छुछ पता नहीं है। बाख ने अपने इर्णवरित की भूमिका में की तिंमान गण-बेसक के रूप में महार हरिचन्द्र का नाम खनश्य जिला है, पर प्रसिद्ध खंसक के विषय में इससे अधिक और छुछ मालूम नहीं है। सम्भव होने पर भी हसका निश्चय नहीं कि यह बेसक दयही से प्राचीन है।

गश्-काव्य धीर सर्वसाधारण की कहानी में मेद है। पहले की आस्त्रा अस-निन्धदित वर्णन धीर दूसरे की आस्त्रा नेरावान धीर सुगम कथा-कथन है। इस प्रकार पह कज़ित होता है कि राध-काव्य की स्वाना रमणीय काव्य-शैकी के आधार पर होती है। खत: शैकी की हिंद से इसके प्राहुर्धाव का काज जानने के ज़िए हमें साधारण कथा-कथन को छोष कर रहदामा के शिजालेख और हिर्चेण कृत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की धोर पीछे मुद्रना होगा। राध-काव्य के विकास पर पड़ा हुआ। वास्तिविक काव्य का यह प्रमाव कई शताब्दियों तक रहा होगा।

पीटरसन ने अपना यस प्रकट करते हुए कहा था कि सारतीय शक-कान्य यूनानी गस-कान्य का ऋषी है। दोनों में अनेक समानताएं हैं; क्याहरक के किए स्त्रे क-सौन्दर्य का सौर पशु एवं क्रका-पाद्यों में स्म्यूर्य-प्रेम का वर्धन इत्यादि वालें कराई जा सकती हैं। इसमें बुक्ति यह दी जाती है कि जैसे यूनानी फिक्रित ज्योतिक का मनाब मारकीय कि के से यूनान के भारत पर अपना प्रभाव डाक्सा होगा। ऐस. के के में भी यूनान ने भारत पर अपना प्रभाव डाक्सा होगा। ऐस. के के में समानताएँ दिखाई हैं, निद्दर्शनार्थ, होनों- में वायव्य प्राचियों की जाति का वर्धन, नायक और नामिका के क्ष्म तथा अन्त में उनकी विश्वय, उनका वियोग और पुनस्कित, और उनके वीरोचित पराहमों का वर्धन तथा ऐसी ही और भी कई वार्ते पाई जाती हैं। इससे उनने यह परिवास निकाता कि बृहक्त्या यूनानी गल-काव्य की ऋणी है। बाद में उसने अपनी सम्मति बदक दी और कहा कि यूनानी गल-काव्य की ऋणी है। बाद में उसने अपनी सम्मति बदक दी और कहा कि यूनानी गल-काव्य की ऋणी है। बाद में उसने अपनी सम्मति बदक दी और कहा कि यूनानी गल-काव्य की ऋणी है। बाद में उसने अपनी सम्मति बदक दी और सव परिवास अपर्यान्त आधार पर आधित हैं। भारतीय और यूनानी काल्याविकाओं में माम्य की अपेका वैषम्य अधिक विचार करने पोस्य

स्वप्न द्वारा परस्पर प्रेम का प्रादुर्भाव, स्वयंवर, पत्र-व्यवहार, मूर्च्छा, विशाल श्रनुशोचन, श्रात्मधात की इच्छा ।

निम्नलिखित साहित्यिक रचना-भागों का साम्य भी दर्शनीय है:---

कथा में कथा तथा उपकथा, प्रकृतिन्वर्णन, विस्तृत-व्यक्ति-वर्णन, कथादि के विद्वत्तापूर्ण संकेत, प्राचीन दृशान्तों का सुनाना, श्रनुप्रास इत्यादि (देखिये, प्रे सम्पादित वासवदत्ता, पृष्ठ १५-६ । श्रन्त में प्रे महाश्य परिणाम निकालते हुए कहते हैं— "तो भी ये तथा श्रम्य श्रीर साम्य जो दिसलाए जा सकते हैं सुके कुछ, भी सिद्ध करते प्रतीत नहीं होते।")

श्रृनानी कहानी श्रीर सुबन्धुकृत वास्वदत्ता की कथा में घटना-साम्य की कुछ श्रीर बातें ये हैं—

है। ' एकंद्र स्पाठ से यह बात जाकी जा सकती है कि दोनों जातियों का धाल्यायिका साहित्य बाह्यक्रम और अन्तराहमा दोनों की हिष्टि से एक दूसरे से सबंधा सिन्न हैं ।'' संस्कृत के वदा-काव्य (भाष्यायिका-साहित्य ) में अम-निष्पादित वर्णन पर बल दिया जाता है तो यूनानी सदा-काव्य में सारा ध्यान कहानी की धोर जगा दिया जाता है। इस अक्षरण को समाप्त करते हुए इम कह सकते हैं कि भारतीय और यूनानो नग्न-कार्यों का जन्म परस्पर किस्कुल निर्पेक हथ से होकर दोनों का पालन-पोषण को अपनी अपनी सम्यता नथा साहित्यिक रुदिमों के बीच में हुआ।

#### (७७) दश्ही

इसके प्रनथ---परम्परा के ऋतुमार दण्डी तीन ग्रन्थों का रचयिता माना जाता है? ।

दशकुमार चिन्त ( गद्य में कहानी ) और कान्यादर्श ( अवझार का प्रम्थ ) निस्सानोह इसी के हैं। उत्तरीक प्रमथ में इसने जिम नियमों का प्रतिपादन किया है प्रवेकि प्रमथ में उन्हीं का स्वयं उद्युद्धन भी कर दाखा है। शायद यह इसिलए हुआ है कि 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, से आचारिह ते नर न घनेरे'। इसक तीसरे भन्थ के बारे में लोगों ने अनेक करची वर्ची धारणाएँ की है। मृच्छुकिटक और कान्यादर्श दोनों में समानरूप से अन्य एक पद्य के आधार पर पिरचल ने कह दाखा कि दरदी का शीसरा प्रमथ मृच्छुकिटक होगा, किन्तु मास के प्रन्थों की उपवादिक होने पर मालूम हुआ कि वही पद्य चारुदच में भी आया है.

१ देखिये में (Gray) समादित वासवदत्ता, पृष्ठ ३७ ३

र देखिये राजशेखर का निम्निखिखित पश्च— त्रयोऽग्नबस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयोगुगाः । त्रयो दिग्रिडमबन्बाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः ॥

कहा जाता है कि शायद इसका तीसरा अन्य इन्होतिक्त हो, जिसक।
उरखेल इसने अपने कान्यादर्श में किया है; किन्तु इसका कुछ निश्चय
नहीं कि यह शब्द किसी नशिष्ट अन्य का परामर्श करता है या अलक्कार
के सामान्य शास्त्र का। इसी प्रकार कान्यादर्श में कलापरिन्छेद का भी
उरखेल आता है। यदि यह अन्य दण्डी का ही होता तो एक
पृथक अन्य न होकर यह कान्यादर्श का ही एक पिछला अध्याय होता।
यह तो निश्चय है कि दण्डी अवन्तीसुन्दरीक्या का, जिसकी यस्त्रायात
शौली सुबन्धु और बाग के अन्यों की शोली की स्पर्धा करती है, रचिता
नहीं है।

वैयक्तिक जीवन—इरही के वैयक्तिक जीवन के बारे में खास करके कुछ माल्म नहीं है। दशकुमारचरित के प्रारम्भिक पद्यों से किसी किसी ने यह जारणा की है कि शायद यह वैद्याव था; किन्तु इस धारणा में इस बात की जोर ध्यान नहीं दिया गया कि पूर्वपिठिका (दशकुमार की सूमिका), जिसमें यह पण जाता है, विद्वानों की सम्मति में दश्वी की रचना नहीं है। हाँ, हतना सम्भव प्रतीत होता है कि यह दाखिणास्य और विदमें देश का निवासी था। यह वैदमीं रीति की प्रशंसा करता है; महाराष्ट्री आपा को उत्तम बतजाता है; किजङ्ग, आन्ध्र, चीव देशों और दिख्या भारत की नदियों का नाम सेता है, और मध्यभारत के रीति-रिवाजों से ख्य परिचित है। उदाहरण के खिए दशकुमार चरित में विश्वत की कथा में विन्ध्यवासिनी देवी का वर्षक देसा जा सकता है।

काल—दर्यकी का काल भी बड़ा विवादास्पद विषय चला आ रहा है। दशकुमार चरित की अन्तिम कथा में, जिसे विश्रुत ने सुनाया है, भोज वंश का नाम आया है। इस आश्यन्तरिक सास्य पर विश्वास करके

१ देखिये, एम॰ आर॰ काले द्वारा सम्पादित दशकुमारचरित, पुष्ट ४४ (इंग्लिश भूमिका)।

पो० विरुत्तन ने परिखाम निकाला है कि दण्ही महाराज भोज के किसी श्रासन्तदम उत्तराधिकारी के बासनकाल में जीवित रहा होगा। इसका तालपर्य यह है कि दरकी ईसा की ११ वी शताब्दी में हुआ, परन्तु कुछ शन्य विचार इसे इसवे बहुत ही पहले का सिद्ध करते हैं।

का० पीटरसंत्र ने जिन आधारों पर इसे ईसा की म वीं शताबदी में रनखा है, ये ये हैं:—(1) कान्यादर्श २, २१८-६ में आसद्धारिक वासन (म वीं श०) की धीर संकेत प्रतीत होता है, और (२) कान्यादर्श २, १६७ वाखा पद्या काद्म्बरी के उसी वर्षान से बहुत समानता रक्षता है। स्वर्गवाक्षी विष्णुक्रद्याचिषत्याकर ने दशकुमारचरित के मन्त्रगुष्ठ की तथा भवभूति के मालकीमाधव नाटक के पञ्चम अञ्च की कथा में अनेक समानताएँ दिखलाकर यह परिणाम निकाला था कि द्यही सम्भवतया भवभूति का समकालीन था। दाया ने अपने हर्पचरित की भूमिका में द्रवंडी का जाम नहीं खिया, परन्तु इसले भी कुछ परिणाम महीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसने तो भारति जैसे महाकवियों सक का भी नामोक्जेल वहीं किया है।

शैंको का साद्य बवकाता है कि दशकुमारचरित सुबन्ध धौर वाश के गद्य-कान्यों की अपेका पद्धतन्त्र या कथासरित्सागर से अभिक मिळवा जुळता है। यद्यपि अपने कान्यादर्श में द्वडी कहता है कि ''धोज; समासभूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्'' (समासबाहुस्य से परिपूर्ण बोज गुण ही गद्य का श्राण है), तथापि इसका अपना दश-कुमारचित्त वासवदत्ता या कादम्बरी के सामने बिस्कुक सरक्ष है।

१ दगडी-

श्ररत्नालोक संहार्यमवार्थं सूर्यग्रिमभिः। हिश्रोधकरं यूनां याननप्रभवं तमः॥ नास—केवलं च निसर्गत एवामानुभेद्यमरत्नालोकोव्छेचम-प्रदीपप्रभापनेयमतिगहनं तमो याननप्रभवम्।

बाख और सुबन्धु से मिलाकर देखें तो दयदी न तो उतना कित है और न उतना कृतिमता से पूर्ण । मारतीय प्राथोवाद (Tradition) के श्रनुसार द्वढो पद्जालित्व के लिए प्रसिद्ध है। इस पद्गालित्य का श्रमिपाय है शब्दों के सुन्दर चुनाव पर शाक्षित विध्वित्व शालिती और परिकृत शेली जिसमें शाक्ष्येंग और प्रमाव दोनों हैं। इसके श्रातिरिक्त दयदी कथा-सूत्र को नहीं मूलता और न सुबन्धु तथा बाख के समान श्रायास-मय वर्षनों में श्रदकता है। ये वात इसका काल द०० ई० के श्रास-पास स्वित करती है, इसी काल का समर्थन दश-कुमार चरित में पाई जाने बाली भौगोलिक परिस्थितियों से भी है।

आम्यन्तिक साद्य के आवार पर सिद्ध होता है कि द्रदी महा-राज भोड़ के अनन्त्रभावी नृण् के शासन काल में विद्यमन था; इस विचार के साथ इसके कृती शताब्दी में होने की बात वित्तकृत दीक बैंड जाती है। कर्नल टाड ने किसी जैन इतिहास-व्याकरणोभयान्त्रित सूचीपत्र के आधार पर भोज नाम के जीन राजाणों का उक्तेस किया है, जो मालते में अमशः २७२, ६६२, श्रीर १०४२ ई० में शासन करते थे। श्रतः बहुत कुछ निश्चय के साथ इसी परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि दण्डी ईसा की छठी शताब्दी के श्रम्त के श्रास-पास जीवित था

१ उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ-गौरवम् । विद्वनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

२ देखिए 'रञ्जंश श्रीर दशकुमारचरित की भौगोलिक बातें', (इंगलिश) कीलिन्स (१६०७), पृष्ठ ४६। रे दक्खन में विजिका नाम के एक कि ने दण्डी का नाम लेते हुए कहा है—''वृथैन दिखना प्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती" यदि यह विजिका पुलकेशी दिलीय के क्येष्ठ पुत्र चन्द्रादिस्य की रानी विजयभञ्चारिका ही है तो वह ६६० ई० के स्रास-पास जीवित थी। इससे दण्डी का ६०० ई० के समीप विद्यमान होना सिद्ध हो जाएगा।

### (७८) दशकुमार चरित

ग्रन्थ के नास से ध्वित होता है कि इसमें दस राजकुमारों की कड़ानी है। सुख्य प्रन्थ का प्रारम्भ सहस्रा कथा के नायक राजकुमार राजवाहन की कथा से होता है। इस प्रन्थ में आठ ऋष्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास कहते हैं।

पूर्वपीठिका नाम से प्रसिद्ध भूमिका-भाग में पाँच उच्छ्वास हैं। इसमें सारी कथा का ढाँचा और दोनों राजकुमारों की कहानी छा गई है। इस प्रकार कुमारों की संख्या इस हो जातो है। उत्तरपीठिका नाम

भामह श्रीर दण्डी का श्रान्योन्य सम्बन्ध ध्यानं में रखकर दण्डी का काल-निर्धाय करने में बड़ा ज़बरदस्त बिवाद चलता रहा है; किन्तु कुछ कारणों से भामह की अपेचा दण्डी प्राचीन प्रतीत होता है—(१) छ्ट्र के काव्यालङ्कार में स्नाता है—'ननु दण्डिपिमेधाविष्ट्रभामहादिक्कतानि सन्त्येवालङ्कारशास्त्राधि'। ऐसी ही बात निर्माधु भी कहता है। ऐसा स्नातान होता है कि ये नाम काल-कमानुसार रक्खें गए हैं, जैसा कि हम मेधाविष्ट्र के बारे में भामह के ग्रन्थ में भी उल्लेख पाते हैं। (२) दण्डी की निरूपणशैली स्नमस्या स्नीर श्रविद्यानिक है। इसकी श्रपेचा भामह स्निष्ठ मस्या तथा वैद्यानिक होने के साथ साथ वस्तुके स्नवधारण, तक की तीक्षा स्नोर विद्यार की विश्वरता में भी हमसे बदकर है। (३) कभी कभी भामह 'स्नपरे, स्नन्ये' इत्यादि कहकर जिन मतो की उद्धृत करता है वे दण्डी में पाए बाते हैं।

यह भी प्रायः निश्चित ही है कि दण्डी का काल्यादर्श महिकाल्य के बाद का है। महि मे प्रायः उन्हीं अलङ्कार्ग के उदाहरण हैं जिनके लच्चा दण्डी ने दिए हैं, किन्तु महि का कम तथा मेदोगमेदादि कथन पर्याप्त भिन्न है। यदि उसने दखी का अनुसस्य किया होता, तो ऐसा क्यो होता; परन्तु इतने से भो हम दण्डी के ठीक-ठीक समय का नहीं जान सकते, क्योंकि भिष्ट और भामह के काल भो अनिश्चित हैं।

से मिसद परिशिष्ट भाग में अन्तिम राजकुमार विश्वत की कहानी पूरी की गई है। सौंबी के विचार को एक खोर रखकर देखें तो कथा की रूप-रेखा और अन्तरास्मा दोनों की दृष्टि से भी पूर्वपीटिका तथा उत्तर-पीठिका दोनों हो दृष्टी के मुख्य अन्य से अखग प्रतीत दोनों हैं। कहीं कहीं तो विवरणों में भी परस्पर विरोध है। इदाहरण के लिए, पूर्व-पीठिका में अर्थपाब तारावजी का और प्रमति एक और मन्त्री सुमति का पुत्र कहा गया है, परन्तु मुख्य अन्य में अर्थपाब और प्रमति दोनों कामपाख के पुत्र कहे गये हैं जिनको माता असशः क्रान्टिमती और जारावजी हैं। पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका दोनों ही पृथक पृथक संस्करणों में इतने पाठान्तरों के साथ अपजन्य होती हैं कि उन्हें देख कर यही मानना पद्यता है कि सच्युच से द्यही के अन्य का मान वहीं हैं। शैली की दृष्टि से पूर्वपीठिका का पंचम उच्छ्वाल शेष उछ्छातों से उपहृष्ट है, इससे प्रवीत होता है कि पूर्वपीठिका में भी दो जीका का हाथ है।

क्या का नायक राजवाहन है। उसका पिता राजहंस सगम का राजा या जो मालवाधीश से परास्त होकर यन में हथर उधर अवने दिन क्यतीत कर रहा था। नायक के नौ साथी मूलपूर्व मंत्रियों या सामन्तों के पुत्र हैं जो एक एक करके नन में जाए गए थे। जनान होने पर वे सब के सब श्रीकाम होकर दिन्वजय के लिए निकले। राजकुमार राजवाहन एक काम से अपने साथियों से विशुव कर पाताल में जा पहुँचा, और उसके भी साथी उसे हैं इने के लिए निकल पहे। उधर पाताल से लौटने पर जन राजवाहन ने अपने साथियों की न देशा तक यह भी उनकी कोज में धल दिया। अन्त में वे सब मिल गए और प्रत्येक ने अपनी अपनी एयँटव-कथा बारी वारी सुनानी पारस्य की। ये कथाएँ बद्युव, पराकमपूर्ण और विविध-जातिक हैं। इनके चेत्र के विस्तात से मालूम होता है कि इस कथा में किसी प्रकार भी व्यक्ताहीय हिन्दू-

समाज का चित्र श्रिष्टित है। कवि का असबी स्टेरिय समीरंजन की सामग्री उपस्थित करना है न कि सामाजिक अवस्था का चित्र उतारना।

बान्तरिक स्वरूप की दृष्टि से ये कथाएँ गुणाव्य की बृहत्कथा में पाई जाने वाली कुछ कथाओं से मिलती जुलती हैं। इनसे सिद्ध होता है कि जादू-टोना, मन्तर-जन्तर, श्रान्थ-विश्वास और चमस्कार ही उस

समय के धार्मिक जीवन का एक श्रांग थे। इन कथाश्रों में इम पढ़ते हैं कि एक श्रादमी श्राकाश से गिरता है और उसे कोई राहगीर अपने हाथों में सँभाव जेता हैं परन्तु चोट किसी के नहीं जगती है।

मार्क्षरहेय मुनि के शाप से सुरतमंत्ररी नाम की एक अप्सरा चाँदी की

क्ष जीर होगई थी, उसने नायक राजवाहन को बाँध खिया, और वह फिर अप्सरा की अप्सरा होगई। खोग जुआ खेखने में, चोरी करने में, सेंध खगाने में तथा ऐसे की और दूसरे काम करने में सिद्धहस्त हैं। प्रेम-चित्रों में जुरा ज़रा-सी बातों को दिखलाने का अयरन किया गया है

जो भाजकब के पाठक में भारुचि उत्पन्न कर देती हैं। ऐसी बातों का कम यहां तक बढ़ गया है कि इस अन्य को पाठ्य-पुस्तकों में रखने के जिए उन बातों में से कुछ-एक को अन्य से निकाल देना पढ़ेगा।

शैजी—परम्पराजुलार प्रसिद्ध दगडी के पद्वाजित्य का उन्ने सा इम पहले कर खुके हैं भीर कह खुके हैं कि सुबन्ध और बाख जैसी कृत्रिमता इसमें नहीं है।

चरित्र-चित्रण की विशेष योग्यता के किए भी एयडी प्रसिद्ध है। केवल राज्ञकुमारों का ही नहीं, जोटे जोटे पात्रों का चरित्र भी बड़ी सफ़ाई के साथ चित्रिष्ठ किया गया है। उनमें से प्रत्येक की एक विशिष्ट क्यक्ति मासिल होने खगी है और उनके चित्र-चित्रण दणडी के साम

१ देखिए खंड ७७। २ दगडी यशस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इसका काव्यादर्श सारे का सारा पद्य-बद्ध है और दशकुमारचिति भी आन्तरिक स्वरूप में काव्य ही है (देखिए—वाक ं रसात्सकं काव्यम्।) एको के किसी पुराने प्रशंसक ने कहा है:—

जोश, पैनी नज़र तथा ज़िन्दादिखी के मिले हुए रॅंग से बने हैं।

प्रकृति के या वर्णन के किन की हैसियत में द्वही काबिदास, भारिव या माम की तुलना न करता छही, फिर भी इसकी रचना में दसन्त, स्वांस्त, राजवाहन और श्रवन्तीसुन्दरी का मिलन, प्रमतिकृत अपरिचित राजकुमारी का हसान्त, श्रीर कन्दुकावती का गेंद खेलना देसे सुन्दर दंग से वर्षित हुए हैं कि इन्हें हम किसी बने किन के नाम के श्रवुरूप उसकी उसम रचना के उदाहरणों के रूप में सम्मुख रख सकते हैं।

माषा पर दयही का पूर्ण अधिकार प्रशंसनीय है। सम्पूर्ण सातवें उच्छ्वास में एक भी ओच्छा वर्ण नहीं आने पाया, कारण, मनतपुत की अमसी ने उसके ओच्ड में कार जिया था, तब उसने मुँह पर हाथ रखकर आंच्छा वर्ण का परिहार करते हुए अपनी कथा कही। वैदर्भी रीति का समर्थक होने के कारण दयही ने अपना उच्च सुबोधता, भावों का यथार्थ प्रकाशन, पद्रों का माधुर्य, वचन-विन्यास की मनोरमता रक्ता है और इसक्षिए इसने श्रुतिकह तथा विशाबकाय शब्दों के प्रयोग से परहेज किया है। गद्य तक में इसने दुबों बदीर्घ समास बाबे पद्रों का प्रयोग नहीं किया है। यह निपुण वैयाकरण था, और इसने राजकुमारों की अपनी कथा सुनाने में उपके मुँह से बिद् सकार का प्रयोग नहीं करवाया। हाँ, इसने खुक् का पर्याप्त प्रयोग किया है।

दबडी में हँसा देने की भी शक्ति है। राजकुमारों के जंगलों में धूमते फिरते रहने का तथा श्रपना-प्रयोजन पूर्ण करने के उनके श्रद्भुत सपायों की कियाओं से किन की पाठक का मनोविनोद करने वाली भारी योग्यता का परिचय मिलता है। रानी वसुन्धरा ने नगर के मन खोगों की एक गुप्त श्रधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया श्रीर उनसे वस्तुत: गुप्त रसने का वचन लेकर एक मूठी श्रफवाह फैसा

जाते जगित वास्मीकी कविरित्यभिधाऽभवत् । कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दिख्डिन ॥

दी-सचमुच इस काम को करने का यह एक अत्युक्तम उपाय था।

पूर्वपीठिका का प्रारम्भिक अनुन्छेद ( Paragraph ) बाख की अममन श्रीकी के अनुकरण पर विख्वा गया है। इस अनुन्छेद में दुर्वोध दीन समासों के लम्बे-लम्बे बान्य हैं। पूर्वपीठिका के बेखक ने यमका-सङ्कार का अरवधिक प्रयोग किया है। उदाहरण के बिए एक बाक्य देखिए—

कुमारा माराभिरामा रामाधपौरुषा रुषा भस्मीकृतास्यो रयोपहिसत-समीरका रकाभियानेम यानेनाम्युदयाशसं राजानमकार्षुः ।

उच्छ्वास २, अनुच्छेद १]

#### (७६) सुबन्धु

सुवन्धु को इस बासवर्ता के कीर्तिमान् कर्ता के रूप में जानते हैं। वासवद्ता का प्राचीनतम उक्तेल बाग के हर्षचरित की सूमिका के ग्यारहवें पद्य में प्राप्त होता है—

> कवीशामगत्तद् दर्भो नृतं वासवदस्या । शक्तवेव पारहुपुत्राणां गतया कर्णागोचरम् ॥

कार्य्य की सूमिका के बीसर्वे पद्य में बाग अपनी कृति की 'इवम् अतिद्वयी कथा' कह कर विशेषित करता है। टीकाकार कहता है कि 'द्वयी' से यहाँ बुहत्कमा और कामवर्त्ता अभिनेत हैं।

साहित्य संसार में सुबन्धुविषयक कुछ उठलेख निस्सन्देह बाग्र के

र जो कामदेव के समान सुन्दर थे, राम इत्यादि के समान पौरूष वालें थे, जिन्होंने कोध में भरकर शत्रुख्यों को राख कर डाला था, जो बेग में वायु का भी उपहास उड़ाते थे, उन कुमारों ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए राजा को अग्युदय की खाशा से भर दिया।

२ सचमुच वैसे इन्द्र की दी हुई शक्ति के कर्ण के हाथ में पहुँचने पर पागडवों का गर्क काता रहा था वैसे ही वासवदका को मुन लेने पर कवियों का गर्व वाता रहा ।

बाद के भी मिलते हैं। वाक्षितिराज ने अपने गउडवह में सुबन्धु का जाम मास और रघुवंश के कर्चा के साथ जिया है। राववपायडवीय के रचियता कविराज क अनुसार सुबन्धु, बाएमह, और कविराज (वह स्वयं) वकोक्ति में निरूपम हैं। मञ्ज ने प्रशंसा करते हुए सुबन्धु को भेयठ और भारवि की श्रेणी में रक्खा है। सुभाषित संप्रहों में इसका नाम और भी कई स्थलों पर आया है। बञ्जाबहुत भोजप्रबन्ध में (१६वीं श०) इसकी गएना धारा के शासक भोज के तेरह रत्नों में को गई है। ११६८ ई० के कनारी भाषा के एक शिलाजेस में इसका नाम कान्य-जगत् के एक गययमान्य न्यक्ति के रूप में आया है। इसका अर्थ दुआ कि वारहरीं शताबही के प्रारम्भ तक इसका यश दिन्या में फैल सुकाथा ।

सुबन्धु के जीवन-कास के बिषय में श्रमी तक निश्चितरूप से कुछ पता नहीं है। यद्यपि इसके प्रन्थ में रामायख, महामारत, पुराख, उप-निषद्, मीमांसा, न्याय, बृहत्कथा श्रीर कामसूत्र से सम्बद्ध श्रनेक उल्लेखों के साथ साथ बौदों श्रीर जैनों के साथ विरोध को सृचित करने वाले भी कहें उल्लेख श्राए हैं; किन्दु इन सद से कवि के काल पर बहुत ही मन्द प्रकाश प्रकृता है। बासवदना में छुन्दोविचिति का

१ दर्ग्छी के दशकुमार चिरत में वासवदत्ता विषयक बल्यमार्ग उल्लेख मिलता है:—''श्रमुरूपमतुं गामिनीनां च वासवदत्तादीना वर्णनेन प्राह्माऽनुश्यम्'' ( श्रपने योग्य पित को प्राप्त होने वाली वासवदत्ता इत्यादि स्त्रियों के वर्णन से उसके मन में पश्चा-त्ताप का उदय कीजिये)। श्रिषिक संभावना यह है कि इस उल्लेख में यासवदत्ता शब्द मासर्चित स्वप्नवासवदत्ता का परामशं करता है मुक्यु के प्रन्थ की वासवदत्ता का नहीं। पार्शिन-श्रष्टाध्यायी के चौथे श्रध्याय के तीसरा पाद के सतासीवें सूत्र पर पठित वार्त्तिक में (सगभग ई॰ पू॰ तीसरा श॰) 'कासवदत्तास श्राविक्ष कर्ता ग्रम्थः' इस प्रकार श्राने वाला शब्द विस्थहरूप से मास के प्रन्थ का परामशं करता है।

दो बार उक्के को मिन्नता है। यदि यह झन्दोबिश्विति द्वडी का ही अन्य है; जिसके होने में सम्भावना कम और सन्देह अधिक है. तो अन्य समादी के बाद हुआ। यह अन्य नुप विक्रमादित्य के बाद गड़ी

सुबन्धु हराडी के बाद हुआ। यह प्रन्थ नृप विक्रमादित्य के बाद गड़ी पर वैडने बाबे सब से पहनी राजा के राज्य में जिल्ला गया था, इसके

कुछ प्रमाख उपलब्ध हैं:—(क) वासवदत्ता की सूमिका के दसवें पद्य में आया है, ''गठवित सुवि विक्रमादित्ये'' (ख) वासवदत्ता का एक

तिलककार नरसिंह चैन कहता है, "कविरयं विकमादित्यसम्यः। तस्मिन् राज्ञि लोकान्तरं प्राप्ते एतं निवन्धं कृतवान्" (यह कवि

विक्रमादिस्य का समासद् था । महाराज विक्रमाहिस्य के स्वर्गवामी होने पर इसने यह प्रनथ बिखा); (ग) महाशय हाज को उपबब्ध होने वास्ती वासवदत्ता की हस्त-जिखित प्रति बतबाती है कि सुपन्यु वरहिन

वाद्धा वासवदत्ता का हस्त-। द्वाखव मात बतबाता हाक सुधन्धु वरहाच का मामजा था। यह वरहचि भी विक्रमादित्य के दरवार का एक रस्न कहा जाता है। परन्तु केवला इसी भाषार पर किसी वात का पक्का

**निरच**य नहीं हो सकता।

सुबन्धु का ''न्यायस्थितिमिबोद्योरकरस्वरूपां बौद्धसङ्गतिमिवाबङ्कार-दूषिताम्' कथन बढ़े काम का है; क्यों कि इसमें उद्योक्तर तथा बौद्ध-सङ्गत्यबङ्कारकार धर्मकीतिं का नाम आया है। उद्योक्तर और धर्मकीतिं दोनों ही ईसा को छठी शताब्दी के उत्तराह्य में हुए हैं। अतः इस सुबन्धु को छठी शताब्दी के अन्तिम भाग के समीप रख सकते हैं।

सुबन्धु का छठा शताबदा क आन्तम भाग क समाप रख सकत है। यह तो निश्चित ही है कि वासवदत्ता हर्षचरित से पहले लिखी गई है। कथावस्तु—इस कथा का नायक चिन्तामणि का गुणी पुत्र कन्दर्प-

कथिवस्तु—इस कथा का नायक चन्तामाण का गुणा पुत्र कन्दर्ध-केतु था। एक प्राभातिक स्वष्न में किसी घोडशी सुन्दर कन्या की देख-कर वह अपने सुद्धद् मकरन्द की साथ तो उसकी तखाश में निकस पदा। त्रूमते हुए दे विन्ध्यपर्वंत में जा पहुँचे। वहां एक रात कन्दर्पंकेतु

१ छुन्दोविचितिरिव मालिनी सनाया. श्रीर छुन्दोविचिति भ्राज-मानतनुमध्याम् ['इल' द्वारा सम्पादित संस्करण, ११६, २३५ ]।

ने रात में देर से वृक्ष पर जीट कर आए हुए शुक्त को धमकाती हुई

शारिका को सुना। फिर शुक ने भ्रपने विक्षम्य का कारण बताते हुए शारिका को एक कथा सुनाई। इस कथा से कन्द्र्यकेतु को अपनी प्रेयसी का कुछ पता मिल गया। वह कुसुसपुर के ऋधिपति नृप श्रङ्गार-शेखर की इकबौती बेटी थी। उसका नाम वासवदत्ता था। उसने भी कन्दर्भकेतु के समान सुन्दर एक तरुण को स्वप्न में देखकर डसकी तकाश में अपनी अनुचरी तमाजिका को भेजा था। कुसुमपुर में रागा-तुग युगक्त के सम्मिकन का प्रश्नेष हो गया | बिल्कुक अगले ही दिन वासवद्ता का विवाह विवाधा राजकुमार पुष्पकेतु के साथ हो जाने का निश्चय हो चुका था। ऋतः कन्दर्पकेतु श्रीर वासवदत्ता दोनीं के दोनीं तत्काल एक जाड़ के घोड़े पर सवार हो उडकर विनध्यपर्वंत में जा पहुँचे। प्रातः कन्दर्पकेत् ने वासनदत्ता को श्रनुपश्चित पाया तो उसने श्रेम से पागल होकर श्रास्मवात करने का निरचय कर लिया, किन्तु उसी चुण एक आकाशवाणी ने प्रेयसी के साथ पुन: मिकाप होने की आशा दिखाकर उसे आत्मधात करने से रोक दिया। कुछ महीने के बार एक दिन कन्दर्पकेतु ने वासवदत्ता को पाषाण की सूर्ति बनी पाया जो उसके छते ही जीवित हो उठी ! पूछने पर वासवद्त्रा ने बताया कि जब अपने अपने स्वामी के जिए मुक्ते प्राप्त करने के उद्देश्य से दो सेनाएँ आपस में युद्ध करने में ज्याय थीं, तब मैं अनजाने उस तरफ चलो गई जिल तरफ स्त्रियों के जाने की मनाही थी। वहाँ मुनि ने मुक्ते शाप देकर पाषाणी बना दिया। इसके परचात् कन्दर्पकेनु उसे क्षेकर

वासवदत्ता की गिनती, आख्यायिकाओं में नहीं, कथाओं में की जानी चाहिए; इसका प्रतिपाद धर्य हर चिरित की अपेदा कादम्बरी से आधिक मेज खाता है। हमें इसमें स्वप्नों में विश्वास, पित्रयों का वार्ताजाए, जादू का बोड़ा, शरीराकृति का परिवर्तन, शाप का प्रभाव हस्यादि कथानुकृष सामग्री उपजब्ध होती है।

अपनी राजधानी की खौट श्राया श्रीर वहाँ वे दोनों सुख से रहने लगे !

राँची-सुबन्धु का बच्य ऐसा प्रन्थ प्रस्तुत करना है जिसदे प्रत्येक वर्ण में रखेष हो। किव के साफल्य की प्रशंसा करनी पहली है श्रीर कहना पढ़ता है कि कवि की गर्वोक्ति अवार्थ है । किन्तु आधुनिक तुला पर शोकने से प्रन्य निर्दोष सिद्ध नहीं होता। कथावस्तु के निर्साण में शिथिबता है और चमत्कारपूर्ण, चकाचौंध पैहा करने वाजा वर्णन ही सर्व-प्रधान पदार्थ समक विया गया है। नायिका का सौन्दर्थ, नायक की बीरता, वसन्त वन-पर्वत का वर्खन वहें मनोरमरूप से हुआ है। कथा की रोचकवा को शैंबी की कृत्रिमता ने बगमग दवा जिया है; भीर यह शैक्षी पाठक को बहुआ अरुचिकर एवं व्यामोहजनक प्रतीत होने बगती है। रीति पूर्ण गौडी है; इसीविए इसमें बोमकी बनावट के खम्बे-बम्बे समास और भारी भरकम शब्द हैं, अनुप्रास तथा अन्य शब्दासङ्कारों की अरमार है। कवि को अर्थ की अपेका शब्द से पादक पर प्रभाव दालाना अभियेत प्रतीत होता है। रखेद के दाद अधिक संख्या में पाया जाने वाला अलङ्कार विशेषाभास है, जिसमें अर्थ का स्व-विरोध भासित होता है किन्तु बस्तुतः वह ( बर्थ ) स्वाविरोधवान् खौर अधिक दर्जस्वित् होता दै। उदाहरण के लिए, मृप चिन्तामणि का वर्णन करते हुए कहा गया है---''विद्याधरीऽपि सुमनाः; धृतराष्ट्रोऽपि गुण्वियः, कमानुगतोऽपि सुधर्माश्रितः" । मालादीपक का युक उदाहरण

१ भूमिका के तेरहवें पद्य में इसने अपने आपको "अत्यद्धरक्षेप-मयमवन्धविन्यास वैदग्ध्यतिधिः" कहा है। २ पहला अर्थ-यद्यपि वह विद्यापर (निम्न-अंगी का देव) तथापि वह सुमना (ययार्थ अंगी) का देव या), यद्यपि वह धृतराष्ट्र या तथापि भीम का मित्र था, यद्यपि वह पृथिवी पर उत्तर आया था, तथापि वह देवसभा में आअय (निवास) रखता था। दूसराआर्थ-वह विद्वान् होने पर भी उद्यम मन वाला, राष्ट्र का धर्ता होने पर भी गुग्रमाही, वैर्थशाली होने पर भी उत्तम शासन का आअय तोने वाला था।

देखिए--"नायकेन कीत्तिः, कीर्या सप्त सागराः, सागरेः इत्रयुगादिः राजचरितस्मरगाम् \*\*\* ।

शरीराजुसार अवयवकतपना एक प्रकार से शैकी की मींव होती है। वासदक्ता में इसका इतना अभाव है कि उसका उरलेख किये बिना रहा नहीं जा सकता। चरम सीमा को पहुंचाए बिना कवि ने किसी भी प्रसङ्ग को नहीं जाने दिया है। निद्रशंनार्थ, किसी घटना के वर्णन में प्रसङ्ग को नहीं जाने दिया है। निद्रशंनार्थ, किसी घटना के वर्णन में प्रस्थेक सम्भव विवरण दिया गया है, यदि इतना देना अपर्याप्त प्रतीत हुआ है तो इसकी पूंच से उपमा के पीछे उपमा और रजेष के पीछे रखेष का तांता वांध दिया गया है। कहीं उत्साह दिवाना अभीष्ट हुआ, तो एक ही बात अनेक रूप से बारवार दोहराई गई है। इस दोष का कारण किया की मित की तीय स्कृत्ति तथा बहुज्ञता है। अन्य कहानियों ज समान इसमें कथा के अन्दर कथा भरने की विशेषता है।

### ( ५० ) वाण की कादम्बरी।

बाण की कादम्बरी हमें कई प्रकार से रुचिकरी प्रतीत होती है।
एक तो हमें इसकी निश्चित तिथि मालूम है। अत: मातीय साहित्य
के और मारतीय दर्शन के इतिहास में यह एक सीमा का निर्देश कर
सकती है। दूसरे यह हमारे जिए जौकिक संस्कृत के प्रमाणीभूत गद्यांदाहरण का काम देती है। तीसरे यह सारतीय सर्वसाधारण का जान
बढ़ाने वास्ती खोकिय कहानी है।

बाण श्रपने श्रन्य प्रन्थ के समान कारम्बरी को भी श्रपूर्ण होड़ गया था। सौभाग्य से उसके पुत्र भूषण सह ने इसे समाप्त कर दिया था। कथा-वस्तु कुछ जटिन सी है। इसमें कथा के श्रन्दर कथा, उसके भी श्रन्दर श्रीर कथा पाई जाती है। कथा का प्रधान भाग एक तोते के मुँह से कहन्नवाया गया है। यही तोता श्रन्त में पुण्डरीक सुनि सिद

१ नायक ने यश, यश ने सात ससुद्र, सात समुद्रों ने सत्युग आहि में हुए राजाओं के चरित का स्मरण [ प्राप्त ] किया ।

होता है जो कथा का उपनायक है। कथा की नायिका कादम्बरी क नाम तो हमें श्राक्षा ग्रन्थ पढ़ जाने के बाद माल्म होता है। कहानी का श्रोता नृप श्रूदक दें जो एक श्रनावश्यक पात्र प्रतीत होता है और कथा में से जिसका नाम निकाल देने से कोई हानि पहुंचती प्रतीत नहीं होती; परन्तु श्रन्त में यही राजा कथा का मुरूप नायक चन्द्रापीड निकल पढ़ता है जो शाप-वश उस जीवन में गया हुश्रा है। इस प्रकार वही कुराजता से कथा की रोचकता श्रन्त तक श्रख्य रक्सी गई है। संचेप में कथा थों है:—

शूदक नामक एक राजा के दरबार में कोई चाएडा क कर्या एक दिन एक तोता खाई। राजा के पूछने पर सोते ने अपनी दु:खमरी कथा उसे खुनाते हुए कहा—मेरी माता की मृत्यु मेरे जनम के समय ही हो गई थी और कुछ हो समय परचात् मेरे पिता को शिकारियों ने पकट खिया। जावाबि सुनि के एक शिष्य ने मुक्ते विजंग वन में पड़ा हुआ देखा तो दयाई होकर सठा बिया और अपने गुरु के खाअम में से गया। शिष्यों के पूछने पर जावाबि मुनि ने मेरा पूर्वजन्म का चृतान्त उन्हें इस प्रकार सुनाया—

कती उड़तेंने में तारापीड नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी रानी विकासवती राजा के सम्पूर्ण अन्तःपुर में सब से अधिक गुणशाितनी देवी थी। राजा का मन्त्री शुक्तास बहा बुद्धि-मान् था। बहुत समय बीतने पर महादेव की कृपा से राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम चन्द्रापीड रक्खा गया। चन्द्रापीड का समवयस्क वैश्वस्पायन नामक सन्त्री का पुत्र था। दोनों कुमारों का पालन-पोषख साथ साथ हुआ और वे ज्यों ज्यों बढ़ते गए रयों त्यों उनका सौहार्द धनिष्ठ होता गया; यहाँ तक कि वे एक दूसरे के बिना एक पत्र भी नहीं रह सकते थे। उनकी शिचा के लिए एक गुरुक्त की स्थापना की गई, जहाँ उन्होंने सीलह वर्ष की आयु में ही सारी विद्याओं में पारकृतता ग्राप्त कर ली। शिका समासि पर शुक्तनास ने राजकुमार को राजोपयोगी पुक सुन्दर उपदेश दिया। तब राजकुमार को युवराज पद देकर इन्हायुध नाम का एक बहा अद्भुत घोड़ा और पश्चलेला नाम की विश्वासपात्र अनुचरी दी गई। अब राजकुमार दिग्विजय के लिए निकला और
तीन दर्ष तक सब संग्रामों में विजयी होता हुआ आगे बढ़ता रहा।
एक बार दो किन्नरों का पीछा करता हुआ वह जङ्गल में दूर निकल
गया जहाँ उसने एक सुन्दर सरोवर के तट पर तपश्चर्या करती हुई
महारवेता नामक एक परम रमग्रीयाङ्गी रमग्री को देखा। रमग्री ने राजकुमार को बतदाया कि मेरा पुण्डरीक नामक एक तक्ग्य पर और
उसका मुक्त पर अनुराग था; परन्तु इन अभी अपने पारस्परिक अनुशाग को एक दूसरे पर प्रकट भी न कर पाए थे कि पुण्डरीक का
लोकान्तर-गमन हो गया। मैंने उसकी चिता पर उसी के साथ सती
होना चाहा; किन्तु एक दिन्य मूर्ति मुक्ते पुनर्मिचन की आशा दिलाकर
उसके शव को ले गई। इस आत्म-कथा के अतिरिक्त महारवेता ने
शाककुमार को अनुपम जावग्यवती अपनी श्रियसली कादस्वरी के बार

इसकं बाद चन्द्रापीइ काइम्बरी से मिला। दीनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। किन्तु श्रमी उन्होंने अपने श्रनुराग को एक दूसरे पर प्रकट भी नहीं क्रिया था कि चन्द्रापीइ को पिता की खोर से घर का बुलावा था गया श्रीर उसे निराश हृद्य के साथ घर कीटना पड़ा। इससे कादम्बरी का मन भी बड़ा उदास हो गया। इसने झास्महत्या करनी चाही; किन्तु उसे पश्रकेखा ने, जिसे चन्द्रापीइ पीछे छोइ गया था, रोक दिया श्रीर फिर स्वयं चन्द्रापीड के पास श्राकर उसे कादम्बरी की प्रेम-विद्वालया की सारी कथा सुनाई?।

में भी कई बाते बताईं।

पत्रतेखा से कादम्बरी की विद्वताता की कथा सुनकर चन्द्रापीड़

१ बाग्यकृत प्रन्य यही है। कथा का शेष भाग उसके पुत्र भूषश भट्ट ने लिखा है।

उसमें मिलने जाने के लिए तथ्यार हुआ। दैनयोग से समा एक दुर्थ-दना बरिस हो गई | देशस्पायन आग्रह करके उस सरीवर के तर पर वीले उहर गया था जिस पर महारदेता वप कर रही थी। चन्द्रापीह ने बीटका उसे वहाँ न पाया तो वह भर असकी तकाश करने बगा। महाश्वेता सं मिलने पर उसे मालूय हुआ कि किसी शाह्मण युवक ने मदारवेता से प्रमुख की याचना की यी जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। जब युवक ने अधिक स्नापद किया तब कुपित होकर महारवेता ने उसे तोते की योति में चले जाने का शाप दे दिया। यह सुनते ही चन्द्रा-वीड निष्प्रामा होकर प्रथिषी पर गिर पड़ा। कादम्बरी वहाँ पहुँची तो महारवेता से भी अधिक दु:बित हुई। एक आकाशवाणी ने कहा कि तुम चन्हापीय का शव सुरक्षित रक्की; क्योंकि एक शापवश इसके प्राता निकती है। अन्त में तुम दोनों को तुन्हारे प्रियतमों की पासि होगी। ज्यों ही इन्द्रायुष ने सरीवर में धवेश किया त्यों ही उसके स्थान पर पुरुद्धरीक का सुहृद् कपिश्रव प्रकट हुआ और उसने बवखाया कि चन्द्रापीट चन्द्रमा का अनवार है तथा वैशस्पापन पुरुक्तीक सीर इन्द्रायुष कपिल्लंब है।

मुनि से इस कथा को सुनकर मैंने अपने आपको पहचान जिया।
मैं समम्म गया कि मैं हो पुरुद्धिक और वैशम्पायन दोनों हूँ। अब मैं
चन्द्रापोड़ को हूँ दने के जिए चल दिया। परन्तु दुर्भाग्य से मार्ग में
मुक्ते चारहाज कन्या ने पकड़ जिया और यहाँ आपके पास के आई।

कहानी के अगते भाग से हमें पता सगता है कि चायडास कन्या पुराहरीक की माता ही थी जिसने कहाँ से चचाने के लिए तीते का अपनी आँख के नीचे रस रक्सा था। शूद्रक में चन्द्रापीड़ का आत्मा था। अब शाप के समय का अन्त आ गया था। उसी तथा शूद्रक का शरीरान्त हो गया। काद्रकरी की गोद में चन्द्रापीड़ थों पुनर्जादित हो उठा मानो वह किसी गहरी जींद से जागा हो। शोध ही पुराहरीक भी सनसे आ मिखा। दोनों प्रकृषि-युगकों का विवाह हो गया और सर्वन्न श्रानन्द ही श्रानन्द जा गया। उसके बाद उस प्रणयि-युगर्तों में से प्रत्येक एक पञ्ज के जिए भी एक दूसरे से पृथक् नहीं हुआ।

माहित्यिक विशेषता-साहित्यिक विशेषता की दृष्टि से कालम्बरी. जो पुक कथा प्रन्थ है, बाख की अन्य रचना हुए चहित से, जो एक आख्यायिका-प्रत्य है, बदकर है । कादन्वरी आंर सहाप्त्रेता के प्रवय की द्वियत कथा बड़े कोशल से परस्पर गूंथी गई है। सच तो बह है कि जगत् के साहित्य इतिहास में ऐसे प्रन्थ बहुत हो कम हैं; संस्कृत में तो कोई है हो नहीं। बद्यपि यह अन्य गद्य में है, बद्यापि रख-पूर्ण ? श्रीर श्रलक्कार-युक्त होनं के कारण भारतीय साहित्यशाशियो ने इसे कारय का नाम दिया है। अङ्गी रस शक्कार है। इसका विकाय बड़ी निपुराता से किया गया है। मृत्यु तक को सम्मिश्चित करते हुए काम की दुसों दशाओं की दिखताने में यह कवि जैसा सफब हुआ है वैसा इससे पहले या इसके बाद कोई व्सरा नहीं। यह रतीं में अद्भुत<sup>न</sup> और करण<sup>3</sup> उल्लेखनीय हैं। इनके उत्तहरणों की प्रश्य में कमी नहीं है। अलहारों में रखेष बहुत प्रधिक पापा जाता है। दूसरे दर्जे पर क्षेक भीर बृत्यनुपास हैं। रसनीपमा का उदाहरण देते हुए कहा गया है, "कपिक्षल पुण्डरीक के दिए ऐसा ही या जैसे सीन्दर्य को यौजन, यौजन को अनुराग और अनुराग को वसन्त' अन्य अब-द्वारों का वर्णन करने के लिए यहाँ अवकाश नहीं है। वस्तत: बाल संस्कृत साहित्य के श्रेष्ट कक्षाकारों में भिना जाता है। गीवर्शनाचार्य ने उसके विषय में कहा है '--

काता शिखिरिक्नी प्राग् क्या शिखग्डी तथावराच्छापि। प्रागरक्यमिकिमाप्त्ं वासी वासी बभूतेति ॥

<sup>!</sup> देखिये वाक्यं रसात्मकम् काव्यम् । २ उदाहरणार्थं चन्द्रमा श्रीर पुडर्णाक के कामक अवतार । ३ उदाहरखार्थं, प्राणियों के भृत्यु के बाद कादम्बरी श्रीर महाश्वेता की अवस्थाओं के तथा वैशम्पायन की मृत्यु पर चन्द्राणीड की अवस्था का वर्णन । ४ मेरा अनुमान है कि जैसे

धर्मदास नामक एक और समालोचक ने उसके साहित्यिक इतिस्व को और ही तरह से कहा है। वह कहता है:—

रुचिरस्वरवर्षंपदा रसभाववती जगन्मनो दृरति । तत् किं ? तहसी ! निहं पदि वासी बासस्य मधुरशोबस्य' ॥

जयदेव ने और भी आगे बढ कर कहा है:—''हद्यवसितः पञ्च-बाखस्तु बागाः'' [किविता कामिनी के ] हद्य में बसने वाका बाग मानो काम है। अन्य ममाको चकों ने भी अपने अपने हंग से बाग के साहित्यिक गुर्गों की पर्यास अशंसा की है।

वाधा में वर्णन की, माननीय मनोबृत्तियों के तथा पाकृतिक पदार्थों के सूचम पर्यवेत्रण की एवं कान्योपयोगिनी करपना की आश्चर्यजनक शक्ति है। केवज प्रधानपात्र ही नहीं, क्षांटे-क्षोटे पात्रों का भी विशद चित्र-चित्रण किया गया है। नायिकाश्चों के रागात्मक तीव मनोमाव और कन्योचित जजाजुता के साथ शास्त्रियों के संवेदन और नायक-गायिका की श्रम्योच्य मक्ति का वर्णन वड़ी उत्तम रीति से किया गया है। एक सचा प्रणयी श्रपने प्रण्यपात्र से प्रथक होने की श्रपेशा मरना श्चिक पसन्द करता है। हिमाख्य वर्षत के सुन्दर दरयों, अच्छोद सरोवर श्रीर शन्य प्राकृतिक पदार्थों का सुन्दर वर्णन कि वे साहि-स्थिक सुन्क का परिचय देता है। मुनियों के शान्तिमय और राजाश्चों

बतास्रो इत्या है ?

तक्यों है।

पहले समय में श्रिधिक शागल्य शास करने के लिए शिखिएडनी शिखएडी बन कर श्रवर्तामां हुआ या वैसे ही श्रिधिक मैं। दि मास करने के लिए सरस्वती बागा बन कर श्रवतीमां हुई थी।

१ सुन्दर स्वर, सुन्दर वर्गा ऋौर मुंदर पद्ो वाली तथा रसमयी तथा भाषमयी बगत् का मन हरती है।

न, न। मधुर प्रकृति चाले बाखा की बाखी।

के आडम्बरपूर्य जीवन का निपुण वर्णन तुजना की रीति पर बड़े ही उत्तम इझ से किया गया है।

सचमुच याया की वर्णन-शक्ति बहुत नारी है, इसीव्रिये उसके विषय में कहा गया है कि "बागोव्छिष्ठं कगत् सर्वम्" बाग ने सारे जगत् को जुड़ा कर दिया है।

कादम्बरी के अध्ययन से यह भी मालूस होता है कि बाख का

भाषा पर बढ़ा विद्वतापूर्ण श्रिकार या जिसके कारणा उसने श्रप्रसिद्ध भीर श्रिटन सक्दों का भी प्रयोग कर डाला है। श्लेष के संयोग से वो उसका प्रत्य किसी योग्य टीका के बिना समसना ही कितिन हो गया है। श्राष्ट्रनिक बाटों से तोलने वाले प्रश्चास्य श्रालोचमों ने इस श्रुटियों की बढ़ी कटु आलोचना की है। जैसा पहले कहा जा चुका है उसके गया को एक भारतीय जंगल कहा गया है जिसमें साइ-संकाषों के उस श्राहे के कारण पथिक, जब तक मार्ग न बना ले. श्रामे नहीं बढ़ सकता, और जिसमें उसे श्रप्रसिद्ध शब्दों के रूप में अथावह जंगली जानवरों का सामना करना पहता है? । व

प्रन्थ में समानुषातिक श्रंगीपचय का ध्यान नहीं रक्खा गया है,

कदाचित् तेस्तक के पास किसी प्रसंग के वर्णन की जब तक कुछ भी सामग्री शेष रही है तब तक उसने उस प्रसङ्घ का पिंद नहीं छोड़ा है। इद्द्रिकार्थ, एक सीधी सादी बात थी कि एक उज्जैन नगर था। प्रव इसकी निशेषणमाला जो प्रारम्भ हुई है दो पृष्ठ तक चली गई है। दभी कभी समास-गुम्फित निशेषणा एक सारी की सारी पंक्ति तक बन्वा हो गया है। चन्द्रापीड़ को दिया हुआ शुक्रनास का उप-देश सात पृष्ठ में श्राया है। जब तक प्रस्थेक सम्भव रीति से बात तहणा राजकुमार के मन में बिटा नहीं दी गई, तक तक उपदेश समास नहीं किया गया। किन्त बाश की शैली का वास्तविक स्वकृप यह है कि

१ कादम्बरी के ऋपने संस्करण की भूमिका में डा॰ पीटरसन द्वारा उद्धृत वैकर की सम्प्रति।

वह प्रतिपाध अर्थ के अनुसार बदवाती रहने ाखी है। बहुत से अकरणीं में बाग्र की माथा पूर्ण सरव और अवक है।

कादम्बरी का मूल खोत—स्युत का-रेखा में कादम्बरी की कथा सोमदेव ( ईसा की ११वीं श० ) द्वारा जिखित कथासरिसागर के नृष सुमना की कथा से बहुत मिलती जुताती है। कथासरिसागर गुणाक्य-कृत बृहत्कथा का संस्कृतानुवाद है। बृहत्कथा आजकल प्राप्य नहीं है, किन्तु यह बाग के समय में विद्यमान थी। इससे अनुमान होता है कि बागा ने बृहरक्था से कथावस्तु लेकर कता की दृष्टि से उसे प्रभाव-शाकिनी बनाने के लिए उसमें अनेक परिवर्तन कर दिये थे।

ज्ञध्व कालीन कथात्मक काव्यो पर व शा का प्रभाव—वाश के कथा-वनाने काव्य के उच्च प्रमाश तक पहुँचना कोई धुनम कार्य नहीं था। वाश के बाद कथा-काव्य श्रीधक खमस्कारक नहीं हैं, किन्दु उनसे यह फाफ सत्वकता है कि उन पर बाश का गहर। प्रभाव एड़ा। वाश के बाद के कथात्मक काव्यों में प्रथम उरलेखनीय विवक्रमंत्ररों है। इसका कर्ता धनपाल? (ईसा की १०वीं श०) धारा के महाराज के श्राध्रय में रहा करता था। इस प्रनथ में विवक्रमंत्ररी और स्मारकेद्व के प्रेम की कथा है। अन्तरात्मा (Spirit) और रोजी दोनों की दृष्ट से यह प्रनथ कादम्बरी की चक्क है। इस बात को स्वयं वेखक भी स्वीकार करता है।

बाग्र का ऋगी दूसरा प्रन्थ गणाचिन्तामिग्र है। इसका बेखक बोडयदेव नामक एक जैन था। इसी का उपनाम बादीमसिंह था। इस प्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय जीवनधर का उपारुवान है। यही उपारुवान जीवनधर चम्पूर का भी विषय है। इसका काल अनिरचत है।

१ इसके अन्य प्रन्थ हैं — पैयलच्छी (प्राकृतभाषा का कोष, रचनाकाल ६७२-३ ई०) और ऋषभ पंचाशिका (प्राकृत भाषा में पचास पद्य) जो किसी जैन सुनि की प्रशस्ति है।

२ साहित्य के अपीर भी अग हैं जिनमें गव-पद्य का मिश्रसारहता है; परन्तु उनमे पद्य या तो अपीपदेशिक होते हैं या अस्यभाग कहानी का

#### (८१) चम्पू

चम्पू गध-पद्ममय काष्य को कहते हैं। इसकी वर्णनीय वस्तु कोई कथा होती हैं। 'कथा' के समान ही चम्पू भी साहित्यदर्पण में रचना का पुक प्रकार स्वीकृत हुआ है और ईसा की १०वीं शताब्दी तक के पुराने चम्पू अन्ध उपलब्ध होते हैं।

आजकस जितने चम्पु-छेल्फों का पता चलता है उनमें सबसे पुराना जितिकम भट्ट है। यही ६१४ ई० के राष्ट्रक्ट नुप इन्द्र तृतीय के नौसारी वाले शिलालेख का भी लेखक है। इसके दो प्रन्थ मिलते हैं—नलचम्पू (जिसे दमयम्ती कथा भी कहते हैं) और महालसचम्पू । इनमें से नलचम्पू अपूर्ण है। दोनो अन्धों में गौडी रीति का अनुसरण किया गया है। यही कारण है कि इन में दीवे समास, अनेक रजेप, अनन्त विशेषण, दुरुह वान्य रचना और अत्यधिक अनुशास हैं—श्रुति सुलहता के लिए अर्थ की बिल् वे दी गई है। हां, कुछ प्रमासीय बनपहें हैं। इस के नाम से स्वित्यंत्रहों में संगृहीत किया हुआ एक यद्य देखिए—

श्वप्रगत्भवदन्यासा जननीरागहेतवः। सन्त्येके बहुव्हाद्यागा क्षत्रयो बावका इवि ॥

दशसीं शताब्दी में सिसा हुन्ना दूसरा कथा काव्यप्रन्थ यशस्तिसक है। इसे सोमदेश जैन ने १४१ ई० में सिसा था। साहित्यक गुर्गों की

केन्द्रिक अभिष्राय देते हैं (जैसे; पञ्चतन्त्र) या बात को प्रभाय-शालिनी बनाते हैं या किसी बात पर बल देते हैं । चम्यू मे पद्य गद्यवत् ही किसी घटना का वर्णन करते हैं ।

१ अप्रीट चाल वाले, माताको आनन्द देने वाले, और [मुख से चूरी हुई] बहुत से पीने वाले बालकों के समान कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनकी बाक्य रचना प्रीट नहीं है जो जनता को आकृष्ट नहीं कर सकते और जो बोलते अधिक हैं। दृष्टि से यह प्रन्थ उपयुक्त दोनों चम्पुओं से बहुत उत्कृष्ट है। कथा भाष: सायन्त रोचक है। खेखक का उद्देश्य जैन सिद्धान्तों को खोकप्रिय रूप में रखकर उनका प्रचार करना प्रतीत होता है। यही कारण है कि इस प्रन्थ में हम देखते हैं कि नृप मारिदत्त, कथा का नायक, जो कुल देवी 'चयडमारी देवता' के सामने सम्पूर्ण सजीव पदार्थों के जोदें की, जिनमें एक बालक और बालिका भी सम्मितित थीं, बलि देना चाहता था, अपनी प्रजा के साथ अन्त में जैनसमें ग्रहण कर खेता है। इसके कुछ प्रथ वस्तुतः सुन्दर हैं। जैसे—

श्चवक्ताऽपि स्वयं खोक: कामं काव्यपशिवक ! स्वपाकानभिज्ञोऽपि भोका वेत्ति व कि स्वम् ।।

कदाचित् उक्त शताब्दी का ही एक और जैन कथात्मक काच्य हरिचन्द्र कृत जीवनघर अन्यू है। इसका आधार गुण्भद्र का उत्तर पुराण है। इसकी कदानी में रस का नाम नहीं।

[भोज के नाम से प्रसिद्ध ] रामायण चम्पू, श्रनन्तकृत मारतचम्पू, सोब्ह्बज्ञत (१०८० ई०) उद्यक्षन्दरीक ।। इत्यादि श्रीर भी कुछ चम्पू प्रन्य हैं, परन्तु वे सब साधारण होने के कारण यहाँ पश्चिय कराने के श्रधिकारी नहीं हैं।

१ स्वयं अपने भावों का सम्यक् प्रकाश न कर सकते वाला व्यक्ति भी काव्य का परीचक हो सकता है; क्या स्वाद भोजन बनाने की क्रिया न जानने वाला भोका भोजन के स्वाद को नहीं जानता।

२ इसका पक्का निश्चय नहीं कि यही (२१ सर्गात्मक) धर्म-शर्माम्युदय नामक जैन काव्य का भी कर्ता है।

## अध्याय १३

### लोकप्रिय कथाग्रन्थ।

#### (=२) गुणास्य की बृहत्कथा।

भारतीय साहित्य में जिन लोकप्रिय कथात्रों के उहलेख मिस्रते हैं उनका सबसे पुगाना प्रत्य गुणाल्य की बृहत्कया है। मृत्य प्रत्य पैशाची भाषा में था। वह अब लुप्त हो चुका है। परन्तु इसके अनुवाद या मंदिस संस्करण के नाम से प्रसिद्ध प्रत्यों के आधार पर इस प्रत्य के और इसके रचिता के सम्बन्ध में कुछ धारणाएं की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में कारमीर से उपजन्य से मेन्द्र की बृहत्कधाशक्षरी और सोमदेव का कथासरित्सागर तथा नेपाल मे प्राप्त बुद्दस्वामी का बृहत्कधाशक्षेत्र संप्रद्व मुख्य प्रत्य हैं।

(क) किव-जीवन—काश्मीरी संस्करणों के अनुसार गुणाब्य का जन्म गोदावरी के तट पर बसे प्रतिष्ठान नगर में हुआ था। वह थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले नृप सातवाहन का बड़ा कृपापात्र था। एक दिन जल-विहार के समय रानी ने शामा से करा, मोदकै: — उदके मा, अर्थात् जलों ले न। सन्धिज्ञान से शून्य राजा ने इसका प्रथं समसा

१ ऐसी कथाएँ समाब के उच्च श्रेग्णी के लोगों की अपेदा साधारण अंग्णी के लोगों मे अधिक प्रचलित हैं। इन दिनों भी ग्विज है कि शाम के समय बच्चे घर की बूढ़ी स्त्री के चारों और इक्ट हो जाने हैं और उसमें अपनी मातुभाषा में रोचक कहानिया सुनते हैं।

'लड्डुक्रों से'। भूज साल्म होने पर राजा की खेड हुआ श्रीर इसने संस्कृत सीखने की इच्छा प्रकट की | गुगाव्य ने कहा- में आपको छः वर्ष में संस्कृत पढ़ा सकता हुँ। इस पर हँसता हुआ (कातन्त्र स्याकरण का रचियता) शर्ववर्भा बोजा—में तो छ: महीने में ही पढा सकता हूँ। उसकी प्रतिज्ञा को असाध्य समभते हुए गुणाव्य ने कहा-यदि तुम रेक्षा कर दिखाओ, तो में संस्कृत, शाकृत या प्रचित्तत अन्य कोई भी भाषा व्यवहार मे नहीं काऊँगा। शर्ववर्भा ने अपनी पतिज्ञा पूरी कर दिखाई, तो गुयाच्य विन्ध्य पर्वंत के अन्दर चला गया ष्पीर वहीँ उसने पिशाचीं (भूतों) की भाषा में इस बृहत्काय प्रन्य का लिखना प्रारम्भ कर दिया । गुणाक्य के शिष्य सात जास रखोकों के इस पोथे को नृप सातनाइन के पास ले गए; किन्तु उसने अवहेलना के साथ इसे अरबीकृत कर दिया। गुणाक्य बड़ा विषएण हुन्ना। उसने अपने चारों धोर के पशुश्रों और पश्चिमों को सुनात हुए प्रन्य की **उँ**चे स्वर में पड़ना प्रारम्भ किया श्रीर पठित भाग को जलाता चन्ना गया। तद प्रनथ की कीर्ति राजा तक पहुँची श्रीर उसने उसका सातवाँ माग (अर्था र एक काला पश्च-समृह ) वचा लिया । यही माग बृहत्कथा है।

नेपाली संस्करण के अनुसार गुमाक्य का जन्म मधुरा में हुआ था; और यह उडजेंन के नृपति मदन का श्राश्रित था। अन्य विवरणों में भी कुछ कुछ भेद है। उक्त दोनों देशों के संस्करणों के गम्भीर अध्ययन से नेपालों की अपेचा कारमीरी की बात अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती है। कदाचित् नेपाली-संस्करण के रचियता का अभिनाय गुणाक्य को नेपाल के समीपनत्तीं देश का निवासी सिद्ध करना हो।

(क) साहित्य में उल्लेख - गुणाट्य की बृहस्कथा का बहुत ही प्रताना उल्लेख द्गडी के कान्यादर्श में मिलता है। अपनी बासदद्सा में सुबन्धु ने भी गुणाट्य का नाम बिया है। बाण भी हर्षचित्रित्र और कादम्बरी दोनों की मूमिकाओं में गुणाट्य की कीर्लि का समस्ण करता है। बाद के साहित्य में तो उल्लेखों की सरमार है। बृहस्कथा का

मास क्रिविक्रसभद्द धीर सीमदेव के चम्पुधों में, गोवर्धन की सप्शती में श्रीर ८७१ ई० के कम्बोदिया के शिकालेख में भी भाता है।

(ग) प्रतिपाद्यार्थ की रूप रेखा-किसी किसी का कहना है कि बृह्त्कथा की कथावस्त का श्राधार रामायण की कथा है। रामायण में रास सीता भौर जन्मण को साथ लेकर वन में गए। वहाँ सीता चुराई गई क्रक्मरा की सद्दायता से रामने सीता को पुनः आप्त किया और अन्त में घर जौट कर वे अयोभ्या के राजा बने। बृहत्कथा का नायक नरवाहन-दत्त वेगवती ग्रोर गोमुख को साथ केकर घरसे निकलता है; वेगवती से निधुक्त होता है, अनेक पराक्रमयुक्त कार्य करने के बाद गोमुख की सहायता से (नायिका) मदनमञ्जूका को प्राप्त करके विद्याधरों के देश का राजा बनता है। जैसे राचगा के हाथ मे पड़ कर भी सीता का स्तीत्व सुरिचन रहा, वैसे ही मानस-वेग के वश में रह कर भी मदन-मञ्जुका का नारीधर्म अखिरडत रहा। यह बात तो असन्दिग्ध ही है कि गुगाड्य रामाययीय, महाभारतीय धीर बौद्ध उपाख्यानों से परिचित था। भासमान समानता केवला रूप-रेखा में हैं, विवरण की इष्टि से बृहाकथा और रामावया में बड़ा अन्तर है। नरवाइनदत्त और गोसुस वं पराक्रम प्राय: कवि के समय की लोक-प्रचलित और पथिकों से सुनिस्तुनाई कहानियों पर आश्रित हैं। ये कहानियां श्रमिकों, नाविकों विश्वकों, स्रोर पिथकों को बर्डा विय स्तराने वासी हैं। संख्वक का उद्देश्य सर्वसाधारण के बिए पैशाची भाषा में एक बुगम साहित्यिक सन्दर्भ प्रस्तुत करना था, न कि समाज के उच्च श्रेमी के खोगों के खिए संस्कृत में किसी ऐतिहासिक अथवा था।पाल्यानिक नृप की जीवनी या आचार-स्मृति सम्पादित करना। गुणाख्य में मौक्रिकता की बहुबताथी। सद तो यह है कि उसका प्रन्थ अपने हंग का अनुठा प्रन्थ है।

गुणाल्य के पात्रों के चित्रित का श्रञ्जन बड़ा भव्य है। बड़ोंमें ही नहीं, छोटे पात्रों में भी व्यक्तित्व की खूब कालक है। नरवाहनदत्त अपने पिता बद्दान से श्रीकिक गुणाशास्त्री है। उसके शरीर पर तीस सहज

सौभाष्य-चिह्न हैं, जो इसके दूसरा सुगत अथवा एक सचाद सनने वे चोतक हैं। यह न्याय का अवतार दिखाई देता है। गोमुख राष्ट्रवीति कुशब्द, विद्वाद और चान्नाक है। असकी तुलना यथार्थतया सचिव योगन्यरायण के साथ को जा सकती है। नाथिका अदनसञ्ज्ञका की पूर्ण उपमा सुच्छकटिक की नाथिका वसन्तसेना से दी जा सकती है।

(घ) रचना का रूप (गद्य अथवा पदा)— 'गुणाव्य ने गय में किसा या पद्य में? इस प्रश्न का सोवहों आने सही उत्तर देना सम्भव नहीं है। बृहत्कथा के उपलम्यमान जीनों ही संस्करण पद्यवद्य हैं और उससे यही अनुमान होता है कि मूल प्रभ्य मी पद्यास्मक ही होगा। काश्मीरी संस्करण में उपलब्ध गृहस्कथा के निर्माण हैत की कहानी कहती है कि गुणाव्य ने वस्तुता सात लाख पद्य जिले थे, जिन में से नृप सातवाहन केवल एक नाख को नष्ट होने से बचा पका था। इसके विश्व द्यही कहता है कि 'कथा' गद्यास्मक काव्य को कहते हैं; कैसे— बृहत्कथा १। दणडी के मत पर पूँ ही कटपट हहताल नहीं केरी जा सकती; कारण, दणही पर्यास प्राचीन है और सम्भव है उसने किसी न किसी रूप में स्थमं बृहत्कथा को देखा हो। हेमचन्द ने बृहत्कथा में से एक गद्य-स्वयद उद्द व किया है। इससे दणदी के मत का समर्थन होता है। यह दूसरी बात है कि पर्याप्त करवेकान्नीन होने से हेमचन्द्र की बात पर श्रष्टिक विस्वास नहीं किया जा सकता।

(ड) पैशाची भाषा का जन्मदेश—यही सुना जाता है कि गुणाब्य ने यह प्रन्थ पैशाची भाषा में तिस्ता था। काश्मीरी संस्करण के अनुसार गुणाब्य का जन्म-स्थान गोदावरी के तट श्रवस्थित प्रतिष्ठान नगर श्रीर बृहत्कथा का उत्पादन-स्थान विन्ध्यगिरि का गर्भ था। इससे

१ ऋपादः पदसन्तानों गद्यमाख्यायिका कथा, इति तस्य प्रभेदो हो .. .. .....।।(काव्याद्शं १, २३) मूतभाषामयीं प्राहुरद्भुतार्था वृहत्कयाम् ।। (काव्याद्शं १, ३८)

ता यही पारणाम निकाला जा सकता है कि पेशाची बोली का जन्म-प्रदश विकथ्य पवल है। द्सरी श्रोर, सर जार्ज प्रियरसन ने पिशाची बोलियों के एक वर्ग का प्रचार- चेत्र भारत का उत्तर-पश्चिमीय प्रान्त बतलाया है। उसके मत से इन बोक्सियों का सीचा सम्बन्ध परातन पैशाची आया से है और इन दिनों ये काफिरिस्तान में चितराला, गिला-गित और स्वात के प्रदेशों में बोजी जाती हैं। उत्तर-पश्चिम की इन विशाच-बोलियों में 'द' के स्थान पर 'त' और इसी प्रकार अन्य कोमक • बला नों के स्थान पर भी उन्हीं-जैसे कठोर ग्यलन बोके जाते हैं। परन्तु यही प्रवृत्ति विन्ध्यपर्वंत की सावाओं में भी पाई जाती है। लैकोट का विचार है कि शायद गणाव्य ने पैशाची मापा उत्तर-पश्चिम के किन्हीं यात्रियों से ,सीस्ती हो । किन्तु यह विचार दिख को कुछ क्रगता नहीं। फिर, और भी कई किंठनाइयाँ है। पैशाची सावा में केवल एक सकार-ध्वति का सदाव पाया जाता है; परन्तु इत्तर-पश्चिम की पिशाच-बोबियों में श्रशोक के काब से बोकर भिनन-भिनन सकार-ध्वनियाँ विद्यमान चली आ रहीं हैं। इसका रत्तीभर प्रमाख नहीं सिजता कि गुणाक्य कभी भी उत्तर-पश्चिमीय भारत में रहा हो। इसके अतिरिक्त राजशेखर इमें बतजाता दै कि पैशाची भाषा देश के एक बड़े भाग में, जिसमें विन्ध्याचल श्रेणी भी सन्मिलित हैं, व्यवहर होती थी। आतः प्रकरण को समाप्त अन्ते हुए यही कहना पदता है कि प्रमाणों का श्रधिक भार पैराची के विस्ध्यवासिनी होने के पक् में ही है।

(च) काल — यह निश्चय है कि ब्रह्मकथा ईसा की छुटी शताब्दी सं पहले ही लिखी गई थो, क्योंकि दस्की ने अपने काव्यादर्श में हमका हल्लेख करते हुए इसे भूतमाषा में लिखी हुई कहा है। बाद में खुवन्यु और बाण ने भी अपने प्रन्थों में इसका नाम लिया है। सम्भव है मुटब्र्इटिक के क्लीने ब्रह्मकथा देखी हो और वसन्तमेना का चरित्र सदनमञ्जुका के चरित्र पर ही चित्रित किया हो; परन्तु दुर्माग्य से मुच्छ्रकटिक का काल अनिश्चित है। लैकोट ने गुणाख्य को सातवाइन का समकालमन होने के कारण ईसा की प्रथम शताब्दी में रक्खा है। इस में विरुद्ध मत बालों का कथन है कि सातवाइन केवल वंश-वाचक नाम है; श्चत:इससे कोई असन्दिग्ध परिणाम नहीं निकाला जा सकता है। कावन्त्र ब्याकरण के कर्ता शर्वशर्मा के साथ नाम शाने के कारण गुणाख्य ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद का मालूम होता है।

- (छ) प्रनथ का सहत्त्व—(१)—वृहत्कथा महान् महत्त्व का अन्य है। खोकप्रिय ह्वानियों का प्राचीनतम प्रनय होने के प्रतिशिक्त यह सारतीय साहित्य-क्वा को सामग्री देने वाला विशाल भण्डा है।
- (२) जपने से जर्थकाला के संस्कृत-साहित्य पर प्रभाव डालने बाले प्रन्थों में इसका स्थान शामायण और महासारत केवल हुन दा प्रन्थों के बाद है। जर्थकालीन लेखकों के लिए प्रतिपाद प्रध तथा प्रकार दोनों की दृष्टि से यह अन्य निधि सिद्ध हुआ है।
- (३) बुहस्कथा की कहानियाँ एक ऐसे काल की ओर सकेत करती हैं, जो हमें भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से अविस्पष्ट प्रतीत होता है। इन कहानियों को जाँच-पडताल करने वाले की दृष्टि से देखा जाए, तो इनसे तत्कालीन भारतीय विचारों और रीति-रिवाजों पर पर्याप प्रकाश पडता प्रतीत होगा।
- (४) बृहरूकथा भारतीय साहित्य के विकास में एक महत्त्वपूर्ण अवस्था की सीमा का विधारिया करती है।

(८३) बुद्ध स्वामी का श्लोक संग्रह (८ वीं या ६ वीं श०)

बुद्धस्वासी के अन्य का पूरा नाम वृहत्कथा रखोकसंग्रह है। अत. जाना जाता है कि इस अन्य का उद्देश्य पद्यक्ष्य में वृहत्कथा का संवेष देना है। यह अन्य केवल खिख्डतक्ष्य में उपलब्ध होता है, श्रीर पता नहीं लेखक ने इसे पूरा जिल्ला था या श्रभूरा ही छोड दिया था। इस अन्य की हस्तिविखित प्रतियाँ नेपाल से मिली है; अत: इसका नाम नेपाली संस्करण रक्ला गया है। किन्तु इस अन्य या अन्यकार का नेपाल के साथ सम्बन्ध जोड़ने में कोई हेतु दिखाई नहीं देता। इसका समय ईसा की प्राटवों या नौवीं सताब्दी माना जाता है।

चयावशिष्ट खबित प्रति में २८ सर्ग और ४४३६ पद्य हैं। ऐसा प्रतील होता है कि प्रम्थकार ने किसी न किसी रूप में श्रसदी बृहत्कथा की पढ़ा था | पाटक उद्यन की कथा से परिचित है. यह करपना करके वह एक एक करके नरवाहनरूत की प्रेम-कथाश्री की कहना प्रारम्भ कर देता है। काश्मीशी संस्करणों के साथ तुलना करने से प्रतीत हीता है कि विवरण में महान् भेद है। दोनों देशों के संस्करणों में भेद केवल कथा के क्रम का ही नही, कथा के अन्तर आश्मा के स्वरूप का भी हैं। इसके धनिरिक्त कारमीरी संस्करणों में मधेप भी पर्याप्त है। उदाहरण के लिए पंचतन्त्र के एक संस्करण की कुछ कथाएं श्रीर समग्र वैतासपंच-विंशतिका को बिया जा सकता है। प्रारम्भ में यही सममा जाता था कि कारमीरी संस्करवाँ का आधार अधिकतया असली बृहरकथा ही है, किन्तु बुद्धस्वामी कं प्रनथ की उपलाविध ने इस विचार की विश्वकरण इदस दिया है। तीमों संस्करणों के समान प्रकरणों की सजता काने से जान पड़ता है कि शायद चेमेन्द्र और सोमदेव को बुदस्वामी के प्रन्य का पता था और उन्होंने उसका संचेप कर दिवा है। कम से कम यह कहना तो विजकुल सब है कि काश्मीशे संस्करण के कहं उपा-स्थान अप्रासिक्षक प्रतीत होते हैं और रखोकसमह को पढ़े विना समका श्वभित्राय समस में नहीं श्वाता है।

कारमीरी संस्करणों में आए शिवप्तांशों के विषय में दो समाधान होते हैं—या तो बृहत्कथा की बह प्रति, जो काश्मीर में पहुँची, पहले ही उपब्रुंहित हो चुकी थी, और उसमें पंचतन्त्र का पृष्ठ संस्करण एवं समप्र वैतालपंचितिशतिका प्रतिष्ट थी; या संस्थि-कारकों ने अपने कर्तव्य को ठीक ठीक नहीं श्रानुसना किया और अपने स्नेत्र की सीमाओं के अन्दर ही अन्दर रहने की सावधानता नहीं वरती। शैली—श्लोकसंग्रह की शैली सरल, स्पष्ट और विच्छितिशालिभी है। यदि शैली सरल म हो, तो अन्य जोकिय साहित्य में स्थान नहीं पा सकता। पात्रों का निर्माण स्पष्ट और निर्माल है। रचना के प्रत्येक अवयव में स्वामाविकता का रंग है। ऐसा मासित होता है कि शर्यमान स्थानों को जेखक ने आप देखा था। मूल का नैतिक क्षर-स्वर इस अन्य में अत्यन्तर उदात्त है। भाषा में आप हुए प्राइत के अनेक शन्दों ने एक विशेषता उत्पन्न कर दी है। लेखक संस्कृत का परिदत है और उसे जुड़ लकार के प्रयोग करने का शौक है।

(४) चोमेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी (१०६३-६ ई०)।

जैसा नाम से प्रकट है बुद्दकथास अरी बुद्दकथा का संचेप है। से मेन्द्र की खिखी रामायण म अरी और मारतम अरी के देखने से विद्ति होता है कि वह एक सच्चा संचेप लेखक था। उसकी बृद्दकथामंत्ररी में कथामिरिसागर के २१६८८ पद्यों के मुकाबिले पर केवल ७५०० पद्य हैं। वहुधा संचेप-कला को एक सीमा तक खींच कर ले जाया गया है; इसी लिए मंत्ररी शुष्क, निरुष्ट्रवास, अमनोरम, माय: दुर्बीव, और विरोद्दितार्थ भी है और कथासिरसागर को देखे बिना स्पष्टार्थ महीं होती। कदाचित् ये मक्तियां पद्य-निर्माण-कला का अभ्यास करने के लिए जिली गई थीं। यदि यह ठीक है ली निसर्गतः वृद्दकथा-मंत्ररी का जन्म कवि के शैवन काल में हुआ होगा। चेमेन्द्र केवल संचेप-लेखक ही नहीं है। अवसर आने पर वह अपनी वर्यान-शक्ति दिखलाने में प्रसन्न होता है और चटनाओं को वस्तुतः आकर्षक और उत्कृष्ट शैली में वर्यन करता है। यह अन्य १०६३-६ में लिखा गया था।

प्रतिपादा अर्थ की दृष्टि से बृहत्कथामंत्ररी कथासरित्सागर से अत्यन्त मिनती-जुनती है; दोनों अन्य एक ही कान में एक ही देश

१ यह एक तथ्य है कि किन का विश्वास था कि नवशिद्धित किन को ऐसी रचना करके काव्य-कला का अभ्यास करना चाहिए।

में और एक ही आधार पर क्षिले गए थे। प्रन्थ के अठारह स्वयद है जिन्हें लम्मक, (संभवतया वीर्य-कर्मों के अथवा वितय के चौतक) कहा गया है। कथापीठ नामक प्रथम अन्यक में गुणाल्य की बुदरकथा की उत्पत्ति की कथा है; द्वितीय श्रीर तृतीय खन्मक में उद्यन का श्रीर इसके द्वारा पद्मावती की प्राप्ति का इतिहास है। चतुर्थ सम्भक में मरवाहनइत के जन्म का वर्णन है। श्रवशिष्ट सम्भकों में नरवाइनदत्त की अनेक प्रेम कहानियों का सदन मंखका के साथ संप्रोग होने का श्रीह विद्यासरों के देश का राज्य प्राप्त करने का वर्णन है। प्रन्थ में डपारुपानों का जाल फैन्ना हुआ है, जिसमें मुख्य कथा का आगा प्राय: उत्तम्स जाता है। हाँ, कुछ उपाख्यान वस्तुत: रोचक और भाकर्षक हैं। छठे जन्मक में सूर्य-प्रभाका उपाख्यान है । इसमें किन ने वैदिक क्षपाल्यानों को बौद्ध उराज्यानों और सोक्ष्मचित्रक विश्वासों के साथ सिखने का कौशवा दिखलाया है। पनदहर्वे जन्मक में महाभारत के इक उपारुवान से मिन्नता-जुलका एक उपारुवान खाया है। इसमें भायक स्वेतद्वीप की विजय के जिए निकलता है । इस स्थल पर अर्जकृत कान्य की शैजी में नाहायण से एक मर्म-स्पर्शिनी प्रार्थना की गई है। (५४) सोमदेव का कथासरित्सागर (१०८१-८३)

कथासरित्सागर का अर्थ हैं—कथा रूप निद्यों का समुद्र । लेकों दे ने (बृहत्) कथा की (कहानी रूप) मिद्रयों का समुद्र माना हैं। लेकोंटे के अर्थ से यह अर्थ अधिक स्वामानिक है। हमें कारभीर के एक बाह्यण सोमदेव ने, वेमेद्र से शायद थोड़े ही वर्ष परचात, लिखा था। यह आकार में वेमेद्र के अन्य से विगुना एवं ईलियड और ओडिसी

के संयुक्त आकार से बरायन दुगुना है। यह प्रन्थ कारमीर के श्रसन्त नामक प्रान्त की दुःखित रानी स्थमती के मनोविनोदार्थ विस्ता गय था। राजा ने १०८१ ई० में आत्म-हत्या कर स्त्री थी श्रीर रानी असकी

चितापर सती दो गई थी।

सोमदेव का अन्य अठारह खबड़ों में विभक्त है, जिन्हें चेमेन्द्र के प्रन्थ के खरहों के समान, जम्मक का नाम दिया गया है। उन अठारह खाकों के चौबीस उपखराड हैं। इकका नाम है तरंग? । यह इस प्रन्थ में एक मधीनता है। बाद में इसी को कल्दल ने भी अपना खिया है। पाँचवें खरब तक इस मन्य की रूपरेखा वही है. नो बृहत्क्यामण्यारी की; किन्तु आगे लाक्ट इसके प्रतिपाद्य अर्थ के इस में किन ने जो परिवर्शन कर दिया है, उससे पढ़ते समय पाठह की श्रमिरुचि श्रकोयमाण रहती है और दो खरडो की संधि स्वामाविक दिखाई देने क्यी है। सोमदेव की कहानियाँ निम्सन्देह रोचक आंर भाक्षंक है। उनमें जीवन है और नवीवता है, तथा उसके स्वस्त्य में अतेक-विश्वता है। इसके अतिरिक्त वे इमें सरख, स्पष्ट और विचिक्किन शाबिनी शैबी में मेंट की गई हैं। सारे २१३८८ पद्यों में से केवस १ पर्चो का ही छंद अनुष्टुप्र नहीं है । इसमें सम्बे समाम् क्किष्ट वाक्य-स्थना ओर अलंकारों का प्रयोग विद्यक्क नहीं पाया जाता। बेखक का उद्देश्य साधी-लादी कथा के द्रत-वेग की निर्वाध चलने हैना है। बह इस कार्य में सफल भी खुब हुआ है।

ये कहानियाँ बड़ा हो रोचक हैं। इनमें में कई प्रज्यतन्त्र के संस्छ-

१ पृहत्कथामंत्ररी के उपलंडा का नाम है गुन्छ।

र परोपकार के महत्त्व का वर्णान करने वाला वद्यमाण पद्य इसकी शैली का उत्तम नमूना पेश करता है—

परार्थभन्त बन्मानी न स्युमीर्गंद्रमा इव । तपन्छदो महान्तश्चे ज् जोगांद्ययं जगद् भनेत् ॥

अर्थात्—दूसरों की फल खिलाने वाले, धूप का निवारण करने बाले मार्ग में खड़े हुए बड़े-बड़े दृक्षों के तुल्य परोपकार करने वाले दूसरों का कछ निवारण करने वाले महा (पुरुष) न हीं, तो जगत् पुराने बंगल (के समान निवास के अयोग्य) हो जाए।

रण से की गई हैं और ईसा की पाँचवीं शताब्दी के बारिन्सक काल की हैं। इन कहानियों में सूबी, पूनों और शठों की कहानियां वही रोचक हैं। इन कहानियां स्थियों के प्रेम-पाश की भी दी गई हैं। इनमें से इक्त कहानियां स्थियों के प्रेम-पाश की भी दी गई हैं। इनमें से इक्त कहानियां स्थियों के प्रेस-पाश की भी दी गई हैं। इनमें से इक्त कहानियां कि किमांग करने वाली है। प्रवस्वक तापसी के 'भूविन्द्रवानिम्हीहां घर्मी हि परमों मतः " उपदेश का देवस्मिता पर कोई असर नहीं हुआ। देवस्मिता के कीश्रल के सामने उसके भावी प्रेमियों की एक वहीं वाली। वह उन्हें विय-युत्ती शराव पिता देती हैं; कुत्ते के आयसी पंजी से उनके माथे की दाग देवी हैं; ओंच उन्हें गन्द से भरी एक हाई में फेंक देवी हैं। बाद में वह उन्हें चोर घोषित कर देवी हैं। शठों के साथ यही व्यवहार सर्वथा उपित था। इन्ह कहानियां बौद-रंग में रंगी हुई देखी जाते। हैं। बदाहरणार्थ इम अस राजा की कहानी के सकते हैं; वियन अपनी शांखों निकलवा डाजी थीं। इगके प्रविद्धिक पोन-मंग और कप्र-दंश इरयादि के वर्णन तथा समुद्र और स्थव-सम्बन्धी बारवर्ण-जनक जटनाओं की कुछ कहानियों मी हैं। प्रकृति वर्णन की मा उपेता नहीं की गई है।

## (८६) बतालपञ्चिवशतिका ।

इन अन्य में पन्चांस कहानियां हैं। हनका वक्ता एक वेताल (राव में बसा हुआ मूल) और ओता नृप जिविकमसेन है। आज कल यह अन्य इमें बृहत्कयामन्त्ररा और कथासरिरसागर में सम्मिलित मिलता है; परन्तु सम्भव है मुक्कप में यह कमी एक स्वतन्त्र अन्य हो। बाद के इसके कहें संस्करण उपबाद्ध हैं। इसमें में एक, जो (१२वीं या और

१ ये कहानियां सङ्घ से निहासित एक अन्य मे पाई जाती हैं। इसका अनुवाद लेखक के ही शिष्य गुणवृद्धि ने ४६२ ई० मे चीनी भाषा मे किया था। २ (पञ्च) भूतों से इन्द्रियों को सुखी करना की सबसे बड़ा धर्म है।

रे बाद के संस्करणों में राजा का नाम विक्रमादित्य आया है।

भा याद की शताब्दी के) शिवदास की रचना समर्भा जाती है। यह गय में है; भोद जिसके रचयिता का पता नहीं है वह सुक्यतया से मेन्द्र के ग्रन्थ के भाषार पर जिला गया प्रतीत दोता है। जम्भलदक्त भीर बहासदास के संस्करण और सी बाद के हैं। ग्रन्थ की श्रायन्त बोक-वियता का प्रमाण इसासे भिज्ञता है कि भारत की प्राया सभी भाषाओं इसका अञ्चल हो सुका है।

प्रन्य की रूप रेखा जिल्ला नहीं है। एक राजा किसी प्रकार किसी महाहमा से उपकृत हुआ। महाहमा ने कहा कि जाओ उस रमशान में पेड़ पर उक्षटी कटकती हुई काश को के आओ। राजा ने आजा शिरोधार्य की। परन्तु काश में एक बेताल (प्रेतास्मा) का निवास था, जिसने राजा से प्रतिज्ञा कराजी कि—यदि तू खुप रहे तो मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूँ।

मार्ग में बेताबा ने एक अटिब कहानो कहने के बाद राजा से उसका खतर पूढ़ा। प्रतिमागाजो राजा ने तत्काळ उत्तर दे दिया। राजा का अत्तर देना या कि बेताळ तर काळ छू मन्तर हो गया। विचारे राजा को फिर साशा को जाने जाना पड़ा। फिर पड़की जैसी हो बटना हुई। इस प्रकार माना-प्रकार की कहानियाँ कही। गई हैं। बदाहरका के किए, एक कन्या की कहानी आती है। वह एक राज्य के पंते में पड़ गई। उसकी जाम बचाने के किए उसके नीन प्रथायियों में से एक ने अपने कौशक से उस कन्या के गोपनार्थ एक स्थान बताया, हुसरे ने अपनी आश्चर्यजनक शक्ति से उसके लिए विमान का अवन्य किया और तीमरे ने अपने पराक्रम से उस राजस का पराभूत किया। अब स्वयमेव शालिवाहन कथा और कथाया वहन दो कथा। सन्दर्भों का कर्ता भी शिवदास ही प्रसिद्ध है। प्रथम सन्दर्भों में गढ़्य और पद्य दोनों अठारह सर्ग हैं अगेर हमके उपनं व्य बृहत्क्यामञ्जरी और तथासरित्सागर हैं। दितीय सन्दर्भों में मूर्ज, यूतव्यसनी, राठ, प्रवच्चक इत्यादि की पेतीस रोचक और शिक्षाप्त कहानिया हैं।

ग्रश्न उठता है कि दीनों में से कीन कन्या को प्राप्त करे। राजा ने करकाल उत्तर दिया, 'जिसने पराक्रम किया'। पच्चीसवीं कहानी को सुनकर राजा उत्तर सोजने के लिए खुए हो गया। नत्र बेताल ने महतमा कप थारी साधु के कपट का भागडा फोड़ते हुए गजा को वह सारा उपाय कह सुनाया, जिसके द्वारा साधु राजा को मारना चाहता था। इसके बाद बेताल ने राजा को वच निकलने का मार्ग भी बतला दिया।

शिवदास के जिसने की शैजी सरज, स्वच्छ और भाकपंत है। बाजा सुगम और जावरवानव है। रजेय बहुत कम है। शनुमास का एक तहाहरण देखिए—

> स मूर्जिटजटाजुटी जायतां निजयाय वः। यम्रेकपद्मितकान्तिः करोस्यवापि बाह्नवी ै॥

# (=७) शुकसप्तति ।

शुक्रसप्तित में सत्तर कथाएँ संगृहीत हैं। इनका वक्ता एक दांता की श्रीश शीशी पति को सन्देह की दृष्टि से देखने वाली मैना है। दिसी विधाक का पुत्र महनसेन परदेश जाते समय घर पर अपनी पानी की देख-रेख करने के लिए एक तोने और एक कब्वे को छोड़ गया। में दोनों पत्ती के रूप में वस्तुत: दो गम्धवं थे। मदनसेन की मार्गा धर्म-च्युत होने की तथ्यार हो गई। कब्वे ने धर्मपथ पर दह रहने की शिषा दी, तो उसे मौत की धमकी दी गई। चतुर तोते ने अपनी स्वामिनी की हीं में हाँ मिलाने हुए उससे पूछा कि—क्या गुम इस मार्ग में छाने

<sup>1</sup> महादेव को जटाश्रों का वह जाल, जिस पर गंगा श्राज भी श्राचे भाग के पांसत (बुद्दापे से श्वेत) हो जाने का अम पैदा करती है, श्रापको विजयदायी हो। २ यह कोई श्राशचर्य की बात नहीं है। पुनर्जन्म बाद में पशु-पद्धी भी मनुष्यों के समान ही यथार्थ जीवधारी माने बाते हैं। बाखा की कादम्बरी में कथा का वक्ता तोता है, यह हम पहले ही देख चुके हैं।

वाले विश्नों को दूर करने का भी उपाय जानती हो, जिन्हे अमुक अमुक व्यक्ति काम में लाए थे। न जानती हो तो में तुरहें कहानी हाता बतका सकता हूँ। विश्व की वधू ने तोते की बात को पसन्द करते हुए कहानी सुनने की हच्छा प्रकट की। तोते ने रात को कहानी सुनाई। कहानी सुनने की हच्छा प्रकट की। तोते ने रात को कहानी सुनाई। कहानी के अन्त में विश्व का वर्णन आगं के वाद अमुक अमुक व्यक्ति हारा काम में लावा हुआ उसके हूर करने के उपाय का वर्णन आगा। कहानियों को आपस में कुछ हस तरह गूँथा गया है कि तोता हर रात को नई से नई समस्या खबी कर देता है। जब ताता सत्तरवीं कहानी सुना सुका, तब तत्काल ही उसका स्वामी मदनसेन परदेश से लीड आया। तोते का उहें रथ मदन सेन की परनी को याप-पथ पर प्रवृक्त होने से रीक रखना था, वह पूरा हो गया। कहानियों में असती रिजयों की वालाकियों का ही वर्णन अधिक आया है।

सारे का विचार करके देखने से अन्य रोचक कहा जाएगा। यह सरका गया में जिला हुआ है। बीच बीच में कोई कोई आंपदेशिक और कथा प्रतिपादक पद्य या गया है। कुछ पद्य प्राकृत मापा में हैं। इनके आजार पर यह भारता की गई है कि मूच-प्रनथ प्राकृत मापा में ही था, परन्तु इस चारता के पोपक अन्य प्रमाण उपज्ञ नहीं होते हैं। इस मन्य के दो संस्करण मिलते हैं। एक का रचयिना कोई चिन्तामिण मह और दूसने का कोई अज्ञातनामा रवेतारहर जैन कहा जाता है। प्रनथ जोक-प्रिय है भार इसने आधुनिक भग्रतीय भाषाओं के साहित्य पर कुछ प्रमाव भी ढाला है। इसके समय का पता नहीं। सरभवतया यह किसी न किसी रूप में जैन हैमचन्द्र (१० प्य-११७२ ई० की विदित था।

# (८८) सिंहासनद्वातिशिका।

ं सिंहासनद्वात्रिंशिका में बत्तीस कथाएं हैं। इनकी कहने वाली विक्रमादित्य के सिंहासण में लगी हुई पुत्र जियां हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन इन्द्र से प्राप्त किया था। उसके स्वर्गावासी हो जाने पर यह सिंहासन सूमि में गाड़ दिया गया। बादमें इसका पता लगाने वाला धाराधिपति सीज (११ वीं श० में) हुआ ।जब वह इस पर धेंटने लगा तब पुतलियों ने ये कहानियों उसे सुनाई'। इस प्रन्थ के उपक्रम्यमान अनेक संस्करण इसकी लोक-प्रियता के परिचायक हैं। (इनमें से कुछ संस्करण कथा-सूचक पद्यों में मिश्रित गर्यामें हैं, कुछ पत्र में हैं, जिनमें धीच-बीचमें औपदेशिक यद्य भी हैं, श्रीर कुछ केवल पद्यमें हैं। इसका अनुवाद आधुनिक माधाओं में भी हो गया है। विक्रमादित्य के 'विक्रम कमें' संस्कृत कवियों को अपनी रचनाओं के प्रतिपाद्यार्थ के किए कभी बड़े प्रिय थे। असः इस अन्ध्र की रोचकता में कोई न्यूनता नहीं आई। भाषा सरल है। प्रन्थके रचिताले नाम और प्रन्थके निर्माण के काल का ठीक ठीक कुछ पता नहीं। बहुत कुछ निरवय के साथ इस केवल यही कह सकते हैं कि यह वेतालपंचविश्विक के बाद की रचना है।

## (८६) बौद्ध साहित्य ।

अब तक हम खोक-प्रिय कथाओं का शुद्ध ब्राह्मणिक-साहित्य का ही वर्णन करते आए है। किन्तु लोकिक साहित्य की इस शाखा में बोद्ध और जैन साहित्य को सम्पन्न हैं। इस तथा अगले खपड में ६म इम्हीं साहित्यों पर विचार करेंगे। बीद्ध कहानियों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म का प्रचार करना है। उनमें मनुष्य के कमों के फल की न्याक्यों है। खुद्धि की भक्ति से परखोक में आनन्द मिलता है। इससे पराक्ष्मुख रहने वालों को नरक की यानमा भोगनी पड़ती है। यहाँ उल्लेख के योग्य प्राचीनतम प्रन्थ अवदान हैं। इनमें वीर्य-कर्मों या गौरवशाब्दिनी अपा- अनेनाओं (Achievments) का वर्णन है।

#### (क) अवदानशतक।

प्राप्य अवदान सन्दर्भोमें अवदानशतक सबसे पुराना सन्दर्भ समस्या जाता है। ईसा की तीसरी शताब्दीके पूर्वार्घ में ही इसका अनुवाद चीकी भाषामें हो चुका था। श्रत: इसका निर्माय-काल ईसाकी प्रथम या द्वितीय स्वतान्द्रों माना जा सकता है। इसके पुराना यह हो नहीं सकता; कारया, इसमें 'दीनार' शब्द पाया जाता है। इसका मुख्य श्राधार बौद्धों के सर्वा-स्वित्ववादिमतका निनयपिटक है। प्रस्थ दस दर्शकों में निमक्त है। इसकी कहातियों का ।जतना महत्त्व अपदिश्यमान शिचाओं के कारण है, उतना साहित्यक गुयांके कारण नहीं। प्रस्थमें कुछ गण है श्रीर कुछ पण। यद्यभाग सरख कार्य के बंग का है। कुछ उपाक्यान ऐतिहासिक भी है। खदाहरण के खिए विम्बसार की रानी श्रीमती को से सकते हैं। कहानी वत्तवाती है कि अजातराजु ने इसे बुद्ध के भस्मादि श्रवशेष की श्रद्धा-न्जित भेंट करने से सना किया। श्राका भंग के श्रपराश पर राजा ने इसका वध करवा दिया तो यह सीधी स्वर्ग को चन्नी गई।

(ग) दिञ्याजदान—यह उपाख्यानों का संग्रह मन्य है। इन उपाख्यानों का मुख्य काधार सर्वास्तित्ववादियों का विनयिष्टक ही है। इसके एक भाग में महायान सम्प्रदाय के खोर दूसरे में हीनवान के सिद्धान्तों का व्याख्यान है। इसके संग्रहकर्ता की खरवयोष के बुद्धकरित और सीन्दरानन्द का परिचय खदर्य था। इसकी साहित्यिक अपार्जनाएं (Achievemencs) उच्च श्रेणा की नहीं हैं। चन्द के सीन्दर्य का वर्णन करते हुए अरवजीष कहता है—'श्रतिय मर्वान् अनुपत्य देवान्" (सीन्दरा० ४) इसी बात को मही करके यह गुष्त के पुत्र के सीन्दर्य का वर्णन करता हुआ यूं कश्रवा है—'श्रतिकान्तो साञ्चवर्णम् असम्प्राप्तरच दिन्यवर्णम्"।

दिन्यावदान में शैकी की एकता का असाव है। शायद इसका यह कारण हो कि इसके उपजीव्य अन्य मिन्न मिन्न हैं। कभी कभी

१ मनुष्यों से ऊपर उठाकर, देवताओं तक न पहुंच कर । १ मनु-भ्यों के रंग से बाजी तो गया था, देवताओं के रंग तक पहुंच नहीं पाया था।

इसमें कथाकथन पूर्व पर्यों से सिश्चित गद्य भा जाता है, तो कभी कसी काम्ब-पद्धति पर जिले हुए पद्यों से प्रसाधित गद्य ।

प्रन्थ का संग्रह-कान ईसा की दूसरी शताबदी के आस-पास माना जा सकता है। यह उपयुक्त अवदानशतक से नवीन है और २६४ हैं। से अच्छा खासा करके पुगवा है; क्योंकि, इसी सन् में इसके शाई व क्यांविदान न अक एक मुख्य उपाख्यान का चीनी माथा में अनुपाद हुआ था। कहानियां रोचक हैं और विभिन्न रसों की उरपत्ति करती हैं। अशोक क पुत्र कुणान की कहानी वस्तुत: करणस्मपूर्ण है। कुणाल की सीवेद्धी माता ने अपने पति के पेट में चुसकर कुणान की आंखें निक्यवा जी थीं।

### (ख) आर्यशूरकृत जातक माला।

जातक माला का समिनाय है जन्म की कथाओं का हार। आये शूर की जातक माला में बंधियरव के गौरवशाली कृथों की कथाओं का संग्रह है, अर्थात इसमें गौरवप्रद इन कार्यों का वर्णव है जी भाषी वृद्ध ने पहले जन्मों में किये थे । आर्थश्रूर की जाठक माला जैसे वर्ण्य वस्तु के लिए अश्वकाष के कान्यों की ऋणी है। यह प्रन्य और बोधि-सरवाबदानमाला वोनों एक ही माने जाते हैं। से ईसाइयों की औप-देशिक कहानियों से अधिक मिल्लां हैं, अतः ये ईसाइयों की ठपदेश की छोटी छोटी पुस्तकों के समान बुद धर्म के स्वीकृत सिद्धान्तों का प्रचार करने के लिए बिस्सी हुई मानी जाती हैं। प्रन्थ में प्रन्थों रह

१ जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान शान्त करने के मार्ग पर चल पड़ा है और सर्वोच्च बुद्ध की अवस्था प्राप्त करने तक जिसे कुछ थोड़े से ही जन्म घारण करने पड़ेंगे, वह बोचिसच कहलाता है। र यह विश्वास किया जाता है कि बुद्ध को अपने पूर्वजन्म की घटनाएं माद थीं। र दोना नामों की एकता का विचार सबसे पहले राजेन्द्रसालिंग ने प्रकट किया था।

पाठक के मण में सन्दर्भ की आवना इत्पन्न करना या शबन्न करना बताया गया है।

कहानियों की भाषा कुछ तो सुन्दर गण-मय और कुछ कान्ध-श्रेणी की प्रणास्मक है। यत्येक कहानी का प्रारम्भ सरस गण-लुक्ड से होता है और इसका उद्देश आचारपरक ए मिश्चित शिचा देगा है। एक का माहास्म्य दिखताने के लिए बीचिस्तव के उस जन्म की कहानी ही गई हैं जिसमें वह शिविशाजकुल में उत्पन्न हुआ था। उसने इतना हान दिया था कि भिन्नु औं को मांगने के लिए वस्तु शेष नहीं रही थीं। एक बार किसी अन्धे बुद बाह्मण ने शाकर उससे एक झांख मांगी तो उसने बाह्मण को अपनी दोनों आंखें देवों। संत्रियों ने बहुतेश कहा कि आप इस अन्धे बाह्मण को कोई और चीच दान में दे दीजिये, परन्तु राजा ने एक म मानी। राजा का उत्तर बड़ा ही महस्त्रशाली है। बह

यदेन याथ्येस तदेव दयाम्नानीप्सितं श्रीश्रयसीह दत्तम् । किमुद्धमानस्य जनेन तीयैर्दास्यास्यतः भ्रार्थितमर्थमहमे ॥ जब मन्त्रियों ने पुनः श्रामद्द किया तब राजा ने बद्दा कर्जस्वी विचार प्रकट करते हुए कदा—

नायं गरनः सार्वभौमत्यक्षाप्तुं नैव स्वर्ग नापवर्ग न क्षेतिम् । त्रानुं बोकानित्ययं त्वाद्रो में, याञ्चान्तेशो मा च भूद्र्य मोध : । १ वस्तता यह इन्द्र था जो तमकी दावशीलका की वरीला केले

१ वस्तुतः यह इन्द्र था जो उसकी दानशीलता की परीचा सेने श्रामा था।

र याचित ही बस्तु देनी चाहिये। याचित से भिरन वस्तु दी जाए तो वह याचक को प्रसन्न नहीं करती। जलभारा में बहते हुए को जल से क्या साम। इसलिए मैं तो इसे प्रार्थिव ही पदार्थ दूंगा। इ मेरा यह प्रयस्त सामाज्य प्राप्त करने के लिए है, न स्वर्ग, न मुक्ति और न की लिं। मेरी कामना तो लोक की रखा करना है। इसका मांगने का क्लेश निकास न रहे। प्रायः इम यह पाते हैं कि यहित्व द्रव्य और यहा हेतु में कोई श्रालुपातिक मान नहीं है। इसी विष् एक कहानी में हमें बताया गया है कि दोधिसान ने एक मूखी सिंहनी की खाने के क्रिए प्रापना शरीर है दिया था।

आर्श्यूर प्रकारक परिवत था और मगवान ने हमे जिसने को विशेष योग्यता प्रदान की थी। इसकी भाषा अविद्षित और शब्दिवन्यास शुद्ध है। इसकी शृंखी ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी के शिसा-लेखों से मिलती हैं। इसके अतिरिक्त यह छुन्द के प्रयोग में प्रवीश है और उत्पाध-मान रस के अनुरूप छुन्द का प्रयोग करना जानता है। इस हे छुन्दों में से कुछेक अन्यवह्न भी हैं और कलाकार की निर्मित कविता की शोभा बदाने वाले हैं। पश्चों में इसने मिस्स मिन्स अनुद्धारों का भी प्रयोग किया है। देखिए इस पंकियों में विश्वना मरस और सुन्दर अनुप्रास है—

ततश्रकम्पे सथराधरा धरा, व्यतीत्य वेकां प्रससार सावरः।

(शिविजातक, ३८)

गद्य में इसने दोर्ब समाकों का प्रयोग किया है; किन्तु अर्थ में शुंधसापन कहीं कहीं ही झाणा है। इसके शानदार गद्य का एक भादर्श भूत उदाहरण देखिए—

श्रथ बोश्विस्ते विस्मयपूर्णसन्धि संन्द्रिसेषप्रविकस्तित्तवनैरमा-रथेरसुयातः गेर्नेश्वामित्रोक्षमाणो जयाशीर्वचनपुर:सरेश्व श्राह्मणैरमिनन्ध-मान: पुष्टरसुचिष्ठ् तुष्ट्रव्यविश्विष्ठपताकं अवितन्धमानास्युद्यशोसमिश्चगम्य पर्वदि निक्षणः सभावनार्थमिमतस्यामात्यवसुखस्य ब्राह्मणहृद्यपौरजान-पदस्यैनमारमोपनाषिकं धर्म देशसासास ।

वयोंकि यह अन्ध पालि-अन्यों पर आश्रित है और बौद सान्प्रदाम

१ तक पर्वत श्रीर मैदान सभी हिला गए, समुद्र का पानी किनारो पर चढ़कर दूर तक फैला गया।

सम्बन्धी है; प्रतः इसमें कहीं कहीं पाली के शब्दों का आजाना विस्मय-

काल —तारानाथ ने सामूकी-सी वजह से आर्थशूर और अश्वयोध को एक व्यक्ति मानने का विचार प्रस्तुत किया है। उक्त महाशय ने अश्वयोध के कुछ और प्रचित्रत नाम भी दिए हैं; परन्तु इससे हम किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सकते हैं। अश्वयोध के कान्यों और जातकमाना में शैक्ती की इतनी विषयता है कि उक्त विचार पर गम्भीरता से विचार करने का अवसर नहीं रहता।

जातकमाला १००० ई० के लगभग चीनी भाषा में अन्दित हो गई थी, और इसके रचयिता आर्थश्रूर का नाम तिब्बत में एक ख्यातनामा अध्यापक एवं कथा-लेखक के तौर पर शिसद्ध था। ७ वी शताब्दी का चीनी यात्री इस्तिंग इस अन्ध से परिचित था। कर्मफलस्त्र, जिसका रचयिता यही आर्थश्रूर माना जाता है, ४३४ ई० में चीनी में अन्दित हो गया था; अत: आर्थश्रूर का काल ईसा की चौथी या तीसरी शताब्दी के समीप मान सकते हैं।

### (६०) जैन साहित्य।

बौद कहानियों की तरह जैन कहानियां भी औपदेशिक ही हैं। उक का डई रय पाठक-मनोरक्षन नहीं, धर्म के सिदान्तों की शिक्षा देना है।

### (क) सिद्धर्षि की उपिनितिभव प्रपंच कथा (६०६ ई०)।

उपमितिसन प्रपंच क्या में मनुष्य की आस्मा का वर्णन श्रतंकार के सांचे में ढाज कर विक कथा के रूप में किया पत्रा है। संस्कृत में अपने दंग का सबसे पुराना ग्रन्थ होने के कारण यह महत्त्वशाली माना जाता है। इसे ६०६ ई० में सिद्धिषें ने जिल्ला था। प्रस्तावना के श्रन्त में

१ इस प्रकारका दूसरा प्रन्थ प्रवीध चन्द्रोदय नाटक है जी बाद के बना था।

लेखक ने इसे स्वयं विशदार्थं कर दिया है। श्रतः श्रतंकार का सममना कितन नहीं है। प्रस्थ के नीच में कहीं कहीं श्राए हुए पश्चों को छोड़ कर सारा गद्य ही है। भाषा इतनी सरता है कि उसे वालक भी श्रासानी से समम्ब सकते हैं—कम से कम लेखक का उद्देश्य यही है। श्रीबी रोजक है; परन्तु श्रलकार के सांचे में ढला हुश्रा, तथा श्रीपदेशिक प्रकार का होने के कारण श्रन्थ रोचक नहीं है।

# म्ब) हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पर्व (१०⊏⊏–११७२ ई०)।

हेसचन्द्र के परिशिष्ट पर्व में प्राचीन कात के जैन साधुमों की कहा-नियां दी गई हैं। ये कहानियां सरस और स्रोक्षिय हैं। वेस्तक के मन में अपने धर्म-प्रचार का भाव इतना क्य हैं कि ऐतिहासिक नृप चन्द्रगुप्त भी जैनधर्मावलम्बी एक सच्चे मक्त के रूप में मरा बतलाया गया है। आश्वर्य है कि प्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया। यह प्रन्य इसी लेखक के त्रिष्टिशलाका पुरुषचरिक्ष नामक प्रन्थ का प्रक है।

# अध्याय १४

# श्रीपदेशिक जन्तु कथा (Fable)

(६१) श्रीपदेशिक जन्तु-कथा का स्वरूप

आरतीय साहित्य-शास्त्री बृहत्कथा जैसे और पंचतन्त्र जैसे प्रन्थों में पारस्परिक कोई भेद नहीं मानते हैं। परन्तु इन दोनों का तुलनात्मक श्राध्ययम दोनों का भेद विस्पष्ट कर देता है। बाह्याकार, प्रतिपाद्य विश्वय क्षीर अन्तरात्मा एक दूसरे के समान नहीं हैं। बृहत्कथा का प्रयोजन पाठक का मनोरंजन करना और पंचतन्त्र का प्रयोजन धर्मनीति और राजनीति की शिक्षा देना है। पूर्वा क्त की रचना सरक गद्य में या वर्णन-कृत् पद्य में या दोनों के संयोग में हुई है, परन्तु इत्तरीक में बीच बीच में श्रीपदेशिक पद्मीं से संयुक्त शीभाशाजी गध देखा जाता है। डत्तरोक्त में कथाओं के शीर्षक तक पद्य-बद्ध दिए गए हैं। स्रोकप्रिय कथा-साहित्य में अन्धविश्वास, कोकप्रचित्त दन्तकथायें, प्रण्य और बीर्य-कर्मो (Adventures) की कहानियां, स्वप्न और प्रतिस्वप्न इत्यादि हुआ करते हैं, परन्तु पंचतन्त्र में हम प्रायः पशु-पित्यों की कहामियां पाते हैं। ये पशु-पत्ती मानवीय संवेदनात्रों से युक्त-प्रतीत होते हैं, तथा विद्वान् राजनीतिविद् एवं चतुर धर्मनीति ब्याख्याता के रूप में अकट होते हैं। स्रोक-विय कथा से इसका भेद दिस्ताने के जिए एंच-तन्त्र की श्रीपदेशिक जन्तु-कथा-दाहित्य में सम्मिखित किया जाता है।

# (६२) श्रीपदेशिक जन्तु-कथा का उद्भव

वैदिक साहित्य में, विशेष करके ऋग्वेद में, श्रीपदेशिक जन्त-कथाओं का हूँ दना व्यर्थ है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है पश्चतन्त्र के स्वरूप के मुख्य तत्व पशु-पिचयों की कथाए तथा नीति-शिचाएँ हैं। ऋग्वेद में (८, १०३) केंबल एक ऐसा सूक्त हैं जिससे प्रतीत होता है कि यज्ञ में मन्त्रीव्यारण करने वाले ब्राह्मणों की तुल्लना वर्षा के प्रारम्भ में टरीते हुए में हकों से को गई है। इसके बाद कुछ उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद् में मिस्रते हैं। उदाहरण के बिए इस देखते हैं कि सत्यकास का प्रथम शिचादाथी एक वैज्ञ, उसके बाद एक राजहंस चौर फिर एक श्रीर पत्ती है। महाभारत में जन्तु-कथाएँ प्रारम्भिक श्रवस्था में देखने को भिज्ञती हैं। इस एक पुरवारमा विल्जी की कहानी एक्ते हैं, जिसने चुहों के जी में अपना विश्वास जमा कर उन्हें खा लिया। बिद्धर ने दतराष्ट्र की लमकाते हुऐ कहा था कि छाप पारदर्शों की परेशान न करें, उनको परेशान करने सं ऐसा न हो कि सोने का अपहा देने वाला पश्ची श्रापके हाथ से जाता रहे । एक धीर श्रवसर पर एक चाद्धाक गीवड़ की कथा आई है जिसने अपने मित्र व्याध, भेड़िये इत्यादि की सहायता से खाने के बिए खून माळ पाया; परन्तु अपनी भूतीता से उन्हें इसका जुरासाभी भाग न दिया। नहानी से दुर्योधन को समकाया गया है कि उसे पारक्ष्वों के साथ किस तरह बरतना चाहिए।

बौद्धधर्म के प्रादुर्माव ने श्रीपदेशिक जन्तु-कथा साहित्य की उन्निति
में सहायतः की। पुनर्जन्मवाद में यह बात मानी जाती है कि मनुष्य गरीर
में वास करने वाली श्रातमा पाप-पुग्य के श्रनुसार तिर्यगिद्धि की योगी में
जाती रहती है। पुनर्जन्म के इस सिद्धान्त पर मारतीय धर्मों में बड़ा
वस्त दिया गया है। जैसा हम उत्पर देख चुके हैं कि बौद्धों श्रीर जैनों ने
श्रपने धपने धर्म के मन्तन्थों का प्रचार करने के जिए कहानी को एक
श्रश्नान्त साधन बना जिया था। बौद्ध जातकों में बोधिसस्य एवं दूसरे
सन्तों के पूर्वजन्मों के चरित्र का वर्णन करने के जिए पशु-पित्रयों की

कथाएँ पाहे जाती हैं। भहुंत के स्थान पर बौद्ध जातकों का स्थारक साक्ष्य है, वह निश्चय रूप से बतजाता है कि ईसाएर्ड दूसरी याताव्ही में जन्तु-कथाएँ रही खोकवित थीं। पतन्जिककृत महामाध्य में श्राए कोकोकित-सम्बन्धी कुछ उत्लेखों से भी इसकी पुष्टि होती है।

दूसरे तत्त्व के—नीति-शिक्षा तस्य नं—यारे में यह सविश्वास कहा जा सकता है कि पण्यतन्त्र का रचिता मीति-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र का स्थमणे है। रचिता का प्रतिज्ञात प्रयोजन राजा के निरदर कुमारों को अनायासत्त्रया नीति की "—राजनीति, व्यवहारिक ज्ञान और सदाचार की—शिक्षा देना है। यह बात असंशयित ही समझनी चाहिए कि पण्यतन्त्रकार की चाण्यय के प्रन्य का एवं राजनीति विषयक कुछ अन्य सन्दर्भी का पता था। माधारण जन्तु-कथाओं के साथ नीति शास्त्र के सिद्धान्तों का चतुरता पूर्वक मिश्रण करके औपदेशिक जन्तु कथा-साहित्य की मृष्टि की गई जैसा कि हम पण्यतन्त्र में प्रत्य देखते हैं, जो संस्कृत साहित्य के हतिहास में निरुपम है। यह अपने प्रकार का खाप ही है।

१ [पञ्चतन्त्र के एक संस्करराभृत ] हितोपदेश का श्रघोतिखित पद्य देखिए—कथाब्हुसेन बासानां नीतिस्तदिह कथ्यते (भूमिका पद्य द्र)

श्रर्थात्—कथाश्रों के बहाने से बातकों को नीति सिखाने वाली वार्ते इस प्रन्थ में जिस्ती जाती हैं।

भूमिका में स्वयं पञ्चतन्त्र की नीति-शास्त्र कहा गया है श्रीर कहा गया है कि जगत् के सारे श्रर्थ-शास्त्रों का सार देख चुकने के बाद यह अन्य जिखा जाता है।

२. भूमिका में लेखक ने नीति शास्त्र के नाना लेखकों के प्रमाण करते हुए कहा है:—

मनवे वाचस्पतये शुकाय पराशराय समुताय। चाणक्याय च विदुवे नमोऽस्तु नयशास्त्रकर्तां न्यः॥

#### (६३) असली वञ्चतन्त्र

(१) असली अन्य का नाम-असकी अन्य का नाम अवश्य पञ्चतन्त्र ही होगा। दक्षिण की प्रतियों में, नेपास की प्रतियों में, दितो-पदेश में और उन सम्पूर्ण संस्करणों में जिनमें कोई नाम दिया गया है, यही नाम आता है। उदाहरण के जिए दितापदेश का कर्ता शुद्ध मन से कहता हैं:--

पञ्चतन्त्रात् तथाऽन्यस्माद् ग्रन्थादाकृष्य जिल्यते । (भूमिका परा १)। पञ्चतन्त्र की सूमिका में जिला। है:—

प्रत् पञ्चतन्त्रक नाम नीतिशास्त्रं बालाववीधनार्थं शृतने प्रश्चस् । नाम में आए हुए 'तन्त्र' शब्द का त्रार्थं है किसी प्रत्य का एक 'अध्याय या करक' । जाश्यन्तरिह साक्य से भी इसका समर्थन होता है---

तन्त्रै: पञ्जभिरेतश्वकार सुमनोहरं शास्त्रम् ।

इस प्रकार के नाम और भी मिसते हैं। यथा, अष्टाप्यायी (श्राठ अध्यायों की एक पुस्तक। प गिनि के न्याकरण का नाम)। शायद 'तन्त्र' शब्द का श्रीमदाय उम 'प्रन्थ क्याह से' है जिसमें 'तन्त्र' का धर्यात राजनीति का और व्यवहारोपयोगी ज्ञान का निरूपण हो। प्रो० इटेंब ने 'तन्त्र' का श्रयं दाव-पेच किया है। परन्तु इसे बुद्धि स्वीकार नहीं करती।

(२) अन्य की जनप्रियता—इसकी जनप्रियता का प्रमाण इसी तथ्य में निहित हैं कि इसके दो सी से अधिक संस्करण मिजते हैं, जो प्रचास से अधिक मावाओं में हैं; और इन मावाओं में तीन-चौथाई के सारमा भाषाएँ भारत से बाहर की हैं। ११०० ई० में इसका मावान्तर हिन् में हुआ और १४७० ई० से एवं यह सूनानी, स्पेनिश, जैटिस, जर्मन, पुरानी स्थेनोनिक क्रिक और इंग्लिश में भी अन्दित हो चुका था। ब्राजकच इसका पाठन-पाठन जाना से खेकर आइसलैयह तक होता है।

१ पञ्चतन्त्र और दूसरे गंथों से आशाय लेकर यह गंथ लिखा जाता है।

सारत में तो यह प्रनय और भी श्रिष्ठ क्रोक शिय चला हा रहा है। इसका उत्था मध्यकाकीन तथा वर्तमान भारतीय भाषाओं में होकर उसका उत्था फिर संस्कृत में हुआ। इसे एवा का रूप देकर फिर उसे गद्य का रूप दिया गया। इसका प्रसारण भी हुआ और आकुञ्जन भी। इतना ही नहीं, इसकी कुछ कहानियों ने सर्वसाधारण में प्रचलित कहानियों का रूप धारण कर लिया और फिर उनका सङ्कलन मौलिक कहानियों के आधुनिक संग्रह में हो गया। यह कहने में कोई अस्युक्ति नहीं होगी कि इसके समान जगत का कोई अन्य अन्य जाक का श्रीतिमाजन नहीं हो सका।

- (३) पञ्चतन्त्र के संस्करण—दुर्भाग्य में मंतिक पञ्चतन्त्र असम्य है। हाँ, इसक प्राप्य संस्करणों की सहायना से किसी सीमा तक उसका पुनर्निमाण हो सकना अपम्भव नहीं है। इसके विविध संस्करणों के तुलानात्मक अध्ययन से यह विस्पष्ट है कि—
- (क) इन सब संस्करणों की उत्पत्ति भादरां मृत किसी एक ही मादित्यिक प्रन्थ से हुई है (श्रन्यथा गय और पद्य दोनों में उपल्य∓यमान भ्रनेक शाब्दिक भ्रमेद का कारण बताना धसम्मव है)।
- (रद) इन संस्करणों में घुनी हुई त्रुटियाँ मौजिक धन्थ तक नहीं पहुँचती हैं।

भौतिक पञ्चतन्त्र के पुनिकास में वच्यमाण संस्करण सहायक हो सकते हैं---

(१) क---तन्त्राख्यायिका ॥

१ लोक-प्रिय कथात्रों के ग्रंथों ने (जैसे, पञ्चविंशतिका, शुकसतिक त्रोर द्वात्रिशतिकाने) पञ्चतत्र का स्वतंत्रता से उपयोग किया है त्रोर पञ्चतत्र के त्रानुवाद अवभाषा, हिंदी, पुरानी त्रोर त्राञ्चनिक गुजराती, पुरानी क्रोर त्राञ्चनिक मराठी, तामिल इत्यादि भाषात्रों में पाये जाते हैं।

स-(११०० ई० के श्रास-पास) किसी जैन द्वारा रचित संस्करक जिसे श्राजकत 'सरक ग्रन्थ' (Textus Simplicior' का नाम दिया गया है।

ग-( ११६६ ई० के ज्ञास-पास ) पूर्वभद्द का प्रस्तुत किया हुआ संस्करका ।

(२) क---दक्तिणी पञ्चतन्त्र।

ब-नैपाकी पञ्चतन्त्र ।

ग--हितोपदेश।

- (३) चेमेन्द्र की बृहत्कवा मञ्जरी में और सीमदेव के कथा सरित्सागर में आया हुआ पञ्चतन्त्र का पाठ।
- (४) पहुंचावी संस्करण, जिसके भाधार पर पाश्चारय संस्करण बने । ऐजर्टन ने (Esection) पञ्चतन्त्र के उत्पर बदा परिश्रम किया है । उसके मत से पञ्चलंत्र परम्परा की चार स्वतन्त्र भाराएँ हैं (जिनका उक्केस उत्पर किया गया है )। मो॰ हटेंस के विचार में दो ही स्वतन्त्र भाराएं हैं । दोनों के विचारों के भेद को नीचे दी हुई सारखी से हम अच्छी तरह समक सकते हैं—

हर्टल के मतानुसार वर्गीकरण

विकित संस्करक

पंचरंत्र

पंचतंत्र प्रस्व'

<sup>🕸</sup> यह चिह्न काल्पनिक संस्करण सूचित करता है।

Fall to vite All alternative to the

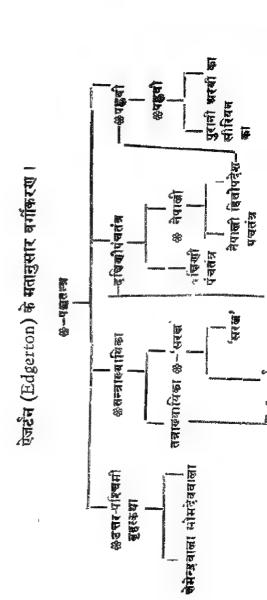

होनों के मतों के भेर बड़े महस्त के हैं. क्योंकि मौक्कि ग्रन्थ का जुनर्निर्माण इन्हीं पर शाक्षित है।

- (?) इटंब की धारणा है कि सम्पूर्ण उपसम्यमान संस्करणों का सूख एक दृषित धारणीं सूत प्रम्य (Prototype) है ( जिसे सारणी में 'त' कहा गया है) ऐवर्टन के मतानुसार यह कारी करपना है।
- (२) इटंब का अनुमान है कि तन्त्राख्यायिका की छोषकर शेष सम संस्करकों का मुद्धाधार 'क' नामक मध्यस्थाक्स्य एक आदर्शीमृत प्रन्य है। ऐक्टंन कहता है यह भी तो एक करपनामात्र ही है। हटंब के दृष्टिकीय से कोई पद्य या गद्य खबद तभी असखी माना जा सकता है जन कि वह तन्त्राख्यायिका में और कम से कम 'क' के एक प्रसव में मिले । दूसरी धोर एकटंन का ख्याबा है कि यदि छोई अंश दो स्वतन्त्र घाराओं में मिल जाए और चाहे त-त्राख्यायिका में न भी मिले तो भी हम इस (अंश) को असखा स्वीकार कर लेंगे।
- (३) इटेन की एक धारणा आर है। वह कहता है। कि उ० प० (उत्तर-पश्चिमीय) नामक, मध्यस्थानीय, एक धादशींभूत संस्करण ओंग है जिसके भाषार पर दिल्ली, यह्नश्री एवं 'सम्बर्ग पञ्चतन्त्र वने हैं। किन्दु उसकी धारणा का साथक कोई प्रमाण नहीं है।

इटंब के मत को मन नहीं मानता है। इटंब कहता है कि एह्नजी दिख्यों और 'सरल' पन्चतन्त्र का खाधार मध्यस्थानस्थ ४० ए० संज्ञक कोई भादरों प्रन्य है; परन्तु इन प्रन्यों के तुल्लनारमक पाठ से दो बातों का पता बगता है। पहली, इन में परस्पर बड़े मेद हैं, और दूसरी, इनका प्रस्फुटन पन्चतन्त्र-परम्परा की जीन स्वतन्त्र धाराओं से हुआ है। इटंब का मन ठीक हो तो 'स्रख' और तन्त्राच्यायिका में, या 'सरक' और पूर्णमंत्रीय संस्करण में जितनी समानता हो उसकी अपेखा पह्लवी और 'सरक' में अभिक समानता होनी चाहिए। परन्तु अवस्था इससे विल्क्षक विपरीत है। इसी प्रकार यदि इटंब का मत ठीक हो तो, हितोपदेश और दिख्यी पन्चतन्त्र में जितनी

समानता हो उसकी श्रपेका हितोपदेश और पूर्णमदीय संस्करण में श्राचिक समानता होनी चाहिए। किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हैं।

- (४) रचयिता—उपोदात में भाता है कि विष्णुसमी ने सिहिता-रोप्य नामक नगर के महाराज भागशित के तीन पुत्रों को छा महीने के अन्दर राजनीति पदाने का भार अपने ऊपर किया। अपोदात के तीसरे पद्य से शुद्ध रूप से प्रकट ही है कि यह इसका रचयिता विष्णु-शर्मा ही था। यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि यह नाम काल्पनिक है। हाँ, रचयिता के जीवन के विषय में कुछ मालूम नहीं है। इसने उपोदात के एक पद्य में नामा देवताओं की नमस्कार किया है। इसने प्रतीत होता है कि यह कोई बीद या जैन नहीं बहिक एक उदार स्वमाव का बाहाण था।
- (४) उत्पत्ति-स्थान अससी पञ्चतम्त्र के उत्पत्ति-स्थान के बारे में निश्चित कुछ भी मालूम नहीं है। हर ज का प्रस्तुत किया हुआ विचार यह हैं कि पञ्चतन्त्र का निर्माण कारमीर में हुआ होगा, कारण असली पञ्चतम्त्र में शेर और दाथी का नाम नहीं आता है, जैंड का नाम बहुत आता है। किन्तु यह युक्ति भी ठीक नहीं है। कुछ पाताओं के जाम आते हैं, परन्त् उनसे भी कोई परिणाम निकालना कदिन है; क्योंकि, ऐसे नाम सारे के सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध चने आ रहे हैं। यदि मिहिजारोप्य नगर का राजा अमरशक्ति कोई जस्तुतः राजा हुआ है तो प्रस्थकार कोई दिल्लाएय होगा। प्रम्थ में अध्वयम्क पर्वेक

१ पाठान्तर महिलारोप्य है। २ वह पद्य यह है—
ब्रह्मा रहः कुमारो इत्विरुण्यमा विह्निरिन्दः कुवेरश्.
चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युद्दणी युगनगा वायुरुवी सुजङ्गाः।
सिद्धा नद्योऽश्विनी श्रीरितिरदितिस्ता मातरश्रणिडकाद्याः,
वेदास्तोशीन यज्ञा गणावसुसुनयः पान्तु नित्यं प्रहाश्च ॥

का साम भाषा है। यह पर्वत दक्षिण भारत में ही है। प्रन्यकार को दासि-खास्य मान केने पर इसका उद्धेख यथार्थ हो जाता है।

- (६) काल-दीनार एक रोमन लिक्का है जिस का प्रचार कभी धूरोप से भारत तक हो गया था। एक पद्य में इसका नाम आया है। सममा जाता है कि यह पद्य असली पञ्चतन्त्र का है। अतः असली अन्य ईसा के बाद का हुए विना नहीं रह सकता। असली अन्य १४० ई० से बहुत पहले जिला जा जुका होगा; क्योंकि, ४४० ई० में बर्ज़ोई द्वारा (Barzoe) इसका अनुवाद पह्नुवी में हो जुकाथा। वह संस्करण पह्नुवी, में अब अपाप्य है, किन्तु इसका अनुवाद सन् १७० ई० में बुद ने (Bud) पुरानी सीरियन भाषा में कर दिया था। अत असली पद्मतन्त्र का रचना-काल ईसा की दूसरी वा तीसरी शहाबदी में माना जा सकता है।
- (७) भाषा —पुराविदों को इसमें प्राय: कोई विप्रतिपत्ति नहीं कि असली प्रन्थ संस्कृत में ही जिल्ला गया था । यहि ऐसा न मानें तो नाना संस्करणों में जो एक-सी भाषा पाईं जाती है, उसका क्या कारण बताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इम यह भी निश्चित रूप से जानते हैं कि प्रन्थ चत्रिय-कुमारों के जिए जिल्ला गया था और इसका से खक बाह्मण था। यह सममना कठिन है कि ऐसा प्रम्थ कभी प्राकृत में क्यों जिल्ला जाता।

#### (६४) पञ्चतन्त्र की वर्णयवस्तु ।

पञ्चतन्त्र में तन्त्र नामक पाँच अध्याय हैं। प्रत्येक की वर्श्यवस्तु

१ मालूम होता है डाक्टर हटंल इस पश्च को कोई महत्व नर्ह देते हैं। इटंल का विश्वास है कि श्रसली पञ्चतन्त्र ईसा से कोई २०० वर्ष पूर्व लिखा गया था। सच तो यह है कि अपनेक कहानियां ईसा से २०० वर्ष पूर्व जैसे प्राचीन काल में भी बहुत पुराने काल से प्रचिक्त चली श्रा रही थीं। स्वतन्त्र है। प्रथम तन्त्र में डपोंडात ओर सुहद्-भेद वर्णित है। चीनी जाज के ढंग पर एक में एक बुस कर कतिपय कहानियों की सहायता से दिखानाया नया है कि कर्रक श्रार दमनक इन दो चाजाक गीद्दों ने चाजाकी चल कर किस वरह थिंह पिडावक और इषम सञ्जीवक इन दो सच्चे धौर सुखा मित्रों में सूर डवावा हो। पिडावक को संजीवक को संजीवक को सुद्ध है भोक दुधा तो ग्रांटलमात दमनक ने उसे सान्त्वना है दी श्रीक शाने, शाने श्राप असका प्रधानामास्य थन कैठा।

दूसरे तन्त्र का नाम दे भित्र-सम्मान्ति । इसकी कहानी की स्थूस रूप-रेका यही है कि कपोतराज चित्रमीत, मूपकेरवर हिरस्यक, काक-वर साधुपरातक, मृगामधी जिल्लाङ्ग और कूर्मकुलतिसक मन्यर एक एक करके धापस में भित्र बन गए और फिर पारस्परिक सदयोग के बस से बन्होंने यानेक अठिमाहणों और दिपसियों से त्राख पात्रा । कहाबित यह सन्त्र पहते से अबिक रोचक है, और इसका मुख्यतया उपिद्रियमान पाठ है—

थानि कानि च मिश्राणि कर्तव्यानि खतान्यपि— मनुष्य की यथा सम्भव श्रिषिक से अधिक सिन्न बनाने चाहिएँ।

तंसरे वन्त्र में कीए और उल्लू के बेर के दशानत से सन्धि विश्व का पाठ पढ़ाया गया है। कीओं का नेता तत्त्व की पित्रराज बनाने पर एतराज करता है। वह उल्लू की वृद्धास्पद कहता है। भी किमी नीच प्राची को राजा बना जैने पर आने वाकी विपत्तियों को विरुक्षी और एतरांश की वहानी हारा विस्पष्ट करता है। नृप उल्लू काओं से हुस्मनी निकालने का निकाय करता है। कीओ का चतुर मन्त्री उल्लुओं में आकर कहता है कि मेरे हठी काकराज ने मुक्ते निकाल दिया है, मुक्ते शास्य वीजिए। उल्लू उसे शीम अपनी शरण में रख जेते हैं।यहां पर एक कहानी हारा शतु-वर्ग में भेद हाजने के जाम बतलाए गए हैं। अन्त में एक सुम्रवसर बाने पर हर्लुओं के दुर्ग में आग बना दी जाती है।

चीये तन्त्र में खब्ध-प्रकाश का वर्णन है। एक जन्दर शीर एक नक्र में बढ़ी धनिष्ठ मिन्नता थी। नक की परनी में नह बात सही न गई। उसने वीमारी का दिखाना किया थीर छहा कि सुसे अगर आताम हो सकता है तो केवल बन्दर का कलेजा धाने से ही हो सकता है। विकार नक्ष को परनी की बात मानना पड़ी। उपने एक दिन यन्दर को अपने वर आने का निमन्त्रण दिया। जब नक वन्दर को का पता खग गया। उसने कहा—मिन्न ! तुमने पहले नगी नहीं कहा ? मैं अगन। इसने कहा—मिन्न ! तुमने पहले नगी नहीं कहा ? मैं अगन। इदम तो शुन्न पर ही छोड़ आया हैं। मूर्ल नक ने बन्दर की जात पर तत्व्य विश्वास कर लिया और इद्य किया खाने के बिए वह बन्दर की पीठ पर चहाए किनार की तरफ मुद पहा। बन्दर ने हन्न पर चह कर अपनी जान बचा ली। नक ने बन्दर में पुनः मिन्नता जोड़ने थीर उने वर बुन्ना का मयान किया, पर बन्दर के समें में आने जाता था। बन्दर ने कहा—मैं गया नहीं हूँ जो लीट पहा। बस अब गये की कहानी प्रारम्भ हो जाती है। हसी तरह सिक्निस बा जारी रहता है।

पाँचवें तन्त्र में अविस्तरकारिता की कहानियों का दिख्याँन है।
कहानी में बतलाया गया है कि एक जालाया अपने शिशु की चौकसी
करने के लिए एक नेवले को झोड़ गया और फिर किस तरह जाने
अपने प्यारे उसी नेवले की हत्या कर हाली। नेवले का मुँह हिंघर से
सना हुआ देल कर मालागा ने सोचा—इसने मेरे बच्चे को ला लिया है।
वस्तुतः नेवले ने साँग को डकड़े-डुकड़े करके शिशु की जान चजाई थी।
तथ जालागा की परनी को मा बडा प्रशासाय हुआ और उसने एक नाई नी
कहानी सुनाई, जिसने सहकारी होकर अपनी स्त्री ही मार हाली था।
अन्त के दो तन्त्र बहुत ही खोटे हैं। पुराने किंतिया संस्करणों में उसका
आकार घटाकर नहीं के बराबर-सा कर दिया गया है, जिससे वे पिछले

### बीन बड़े-बड़े तन्त्रों के परिशिष्ट से दिखाई देने खगे हैं।

#### (६५) पञ्चतन्त्र की शैली।

(१) उत्तर जो कुछ कहा जा खुका है, उससे यह मालूम होगा कि प्रज्ञतन्त्र निश्चय ही श्रोपदेशिक जन्तु-कथा की पुस्तक है, जिसका प्रतिज्ञात प्रयोजन मनोहर श्रोर शाकर्षक रांति से ग्रजनीति श्रोर व्यव-हारिक ज्ञान की शिक्षा देना है। इसकी कहानियों में पाणिकत्य श्रोर हास्य रस होनों हैं। तथा इनमें से श्रीक में पात्र पश्च हैं। कहानी श्रौर राजनीतिक उद्देश्य को ऐसे कौशक से पत्र पश्च हैं। कहानी श्रौर राजनीतिक उद्देश्य को ऐसे कौशक से एक जगह मिस्राया गया है कि प्रत्येक कहानी स्वर्थ कहानी के रूप में भी रमणीय है श्रौर किसी-स-किसी धर्मनीतिक या राजनीतिक बात का सुन्दर दश्चन्त भी है। उद्दाहरस के किए प्रथम तन्त्र की प्रथम कथा ही बीजिए। इसमें एक सन्दर की मूर्खता का वर्णन है, जिसने श्राधे चिरे हुए दो तक्तों के उपर वैठकर उनमें फॅलाए हुए खूँ दे को बाहर खींचा, तो असकी पूर्ष तक्तों के बीच श्रा गई। इससे यही शिक्षा दी गई है कि किसी को दूसरे के काम में दखन नहीं देना चाहिए। प्रथम ही तन्त्र की इक्कोसवीं कहानी

१ अघोऽक्कित तालिका से प्रत्येकतंत्र की काया का कुछ, अनुमान हो सकता है—

|            | नाम             | पृष्ठ संख्या | श्लोक संख्या | कथा संख्या |
|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
|            | प्रस्तावना      | ą            | ₹0           | ×          |
| १म तंत्र   | मित्रभेद        | 83           | ४६१          | २२         |
| २य तंत्र   | मित्रसंप्राप्ति | ₹.€          | 338          | Ę          |
| ३य तंत्र   | काकोल्र्कीय     | 3.8          | २५४          | १६         |
| ४र्थ तंत्र | लञ्चप्रशाश      | २६           | <b>5, o</b>  | 88         |
| ५.म तंत्र  | श्रपरीच्तिकारित | ग ३७         | ٤٦           | 88         |

ये श्रंक १६०९ में निर्वाय-सागर प्रेस में मुद्रित संस्करक के श्रानुसार है।

में महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य 'शर्ड प्रति शाख्यमाचरेष्' विश्पष्ट किया ज्या है। कोई प्राद्मी परदेश जाते समय अपनी जोहे की वस्तुएँ अपने सित्र एक बनिये के पास धरोहर रख गया। परदेश से सीटने पर अब उसने उन्हें माँगा, तो उन मिला कि लोहे की चीज़ों को चूहे खा गए। शादमी होशियार था! वह बनिये के जबके को साथ ले जाकर कहीं हुपा श्राया श्रोर शाकर कहने लगा—सित्र! दु:ख है, तुम्हारे लड़के को रयेन ले कर रड़ गया। बनिये को जड़का वापिस जेने के लिए विवश हो उसकी सब चीजों देनी पड़ीं। पहले तन्त्र की अन्तिम कहानी वत्रजाती है कि स्कं मिल्र से बुद्धिमान् श्रमु शब्द्धा है—एक स्वामी का सजा अक किन्तु मूर्ख सेवक था। एक दिन स्वामी सो रहा था। उसके मेंह पर बार-बार शहती हुई मक्खी को मारने के लिए सेवक ने तल्लार खड़ाई, जिसने बेचारे स्वामी की जान से ली। तूसरी और, शक्त्रओं ने शाहरणों की जान बचा दी।

- (२) जेसक केवस मधुर कथावाचक और चतुर राजनीतिल ही नहीं, प्रत्युत वर्णन-कस्ना का गुरु भी है। हम देखते हैं, प्रायश: वह मनोहा-रिशी सुन्दर कथा के कहने के श्रामन्द में मन्न हो जाता है। 'मेंट शार्ट स्टोरीज आव् दि वर्न्ड' (Great Short Stories of the World) नामक प्राधुनिक कहानी-संग्रह में हन कहानियों को एक प्रधान स्थान दिया गया है।
  - (३) पात्रों द्वारा श्रम्स्यानुपास के पद्य बुद्धवाना इसकी रचना की एक भौर विशेषता है। देखिए, सिंह गीदद से कहता है—

१ इन कहानियों का उद्देश्य व्यवहारिक राजनीति की शिद्धा देना है, आचार की नहीं । अतः कुछ कहानियों में कूट-विद्या की शिद्धा भी भरी है। अथम तन्त्र में कूट-विद्या -विशास्त्र दो गीदड़ों की कथा आती है, जिन्होंने खल-कपट द्वारा सिंह और कृषभ दो चनिष्ट मित्रों में फूट दलवा दी थी।

न गोप्रदानं न महीप्रदानं च चान्नरानं हि तथा प्रधानम्।
यथा वदन्तीह बुधाः प्रदानं, सर्वप्रदानेष्वसयप्रदानम् ॥ (१,३१३)
इन पद्यां की हासक्तमयता, सपुरता और औत्वित के कार्य ही
पञ्चतन्त्र स्वीत्तम कथा-पुन्तको की श्रेणी से बहुत कपण दरा हुआ है।
यह कहना करिन है कि इन सब पद्यो का रविता सो प्रनथकार ही है।
कदाचित् उसने इनमें से बहुत से पद्य पुरान प्राप्तिक प्रत्यों में से या
अन्य प्रामाणिक पुरतनों में के लिए होगे । प्रनथकार की बुनेहमता का
परिचायक इन पद्यांका उचित निर्वाचन है।

(४) पश्चननत्र की एक और विशेषता यह है कि प्रत्येष्ठ क्या का शिपंक एक रक्षोक में दिना गया है। इसी रक्षोक में कथा से निकत्तने याकी शिक्षा भी है दी गर्ड और इसीमें पुक्य-पुक्य कथा-पात्रों के नास भी स्ना गय हैं। प्रथम तन्त्र की स्नाटनी कथा का शीर्षक वेने वाका पद्य देखिए---

बुद्धिर्यस्य वर्तं तस्य निर्द्धित् कुतो बलम् । चने सिंहो सदोन्मत्तः शशकेन निर्पाततः ॥ पात्रों के नामों से युक्त पद्धों का एक उदाहरण जीनिए—

१ विदानों के विचार से विपद्यमान की रहा करना ही सब से नड़ा धमें है। इस धमें को बराबरी न गौ का दान कर सकता है, न पृथ्वी का ख्रोर न अन्न का । र मालूम होता है कि लेखक को तीसरे तन्त्र की रूपरेखा के लिए और व्याध का जाल लेकर उड़ जाने वाले कब्तरों को कथा के लिए मंकेत महामारस से (देखिए, १०, १ और ५, ६४) मिला होगा। महाभारत में पराजित कोरवों को समभाया गया है कि जैसे कीवा ने उक्लूखों पर रात में आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी, वैसे ही तुम भी रात में पायहवों के हेरों पर छापा मार कर विजय प्राप्त कर लो। इस बात की थोर ध्यान नहीं दिया गया मालूम होता है कि सूरज की रोशनी में न देख सकने के कारण उल्लू वेवश होते हैं।

रे जिस में बुद्धि है, उसमें बल भी समको। मूर्ख के ऋन्दर बल कहां से

अर्थस्योपार्जनं कृत्वा मैन सोगं समरनुते । प्रगर्थं महरासाद्य मुद्दः सोमलिको यथा है।।

(१) पञ्चनन्त्र में कथा वर्णन नरने वाले कुछ उत्तम पद्म भी हैं। हरिण की कथा में एक पद्म भाषा है—

> वात-बृत्त-विधृत-य सृगयृयस्य धावतः । पृष्टनोऽनुगमिष्यासि कदः तन्से सविष्यति १ ॥

ऐसे पर्यों को श्रीक्षिकता में सन्दे नहीं हो सकता। ऐसा शालूम होता कि ये अन्य में स्वयं आगए दे; क्यों श्रिक्षक ने इस बात क. बडा ध्यान रक्का है कि वर्णन श्या ने ही दिया जाए (पद्य तो देवस स्रोपदेशिक या श्रीकेट सूचक ही हैं 3)।

(६) भाषा प्राय: सम्बा, शुन्द और विशद है। यदि भाषा ऐसी न होतो, तो सम्बार राजकुमारी को मोति सिम्बाने का लेखक का प्रतिश्वात उद्देश कैसे पूरा होता। यद्य प्राय: बानुष्टुप् बुन्द में ही हैं। रामायण, महाभारत और स्मृतियों की शैली का श्रनुत्वण करते हुए उनने दीर्ष समास और क्रिष्टान्वयी वाक्य नहीं रक्षे गए हैं। कुछ उदाहरण देखिए—

भ्रापरकाले तु सम्प्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्। वृद्धिकाले तु सप्राप्ते दुर्जनोऽपि सुहद् सवेत् ॥ (२, १९८) उद्यमेन हि निद्यान्ति कार्याणि न मनोरथे:।

त्र्याया । खरगोश ने वन मे मद-मन्त शेर की मार डाला था।

१ घनसग्रह करके भी मनुष्य उसका भोगनहीं कर सकता। मूर्ज सोम-लिक घने जगल मे पहुच कर उपर्जित घन को खो बैठा था। २ श्रोह ! वह समय कव श्राष्मा, जब मै हवा श्रोर बारिश के फकोरे से सताए हुए, इधर उत्रर दौड़ते हुए हिरिगों की डार में पोछे-पीछे दौड़ता रहूंगा ! ३ चम्पू मे लेखक श्रपने नुभीते के श्रनुसार गद्य श्रीर पद्य दोनों का प्रयोग करता है। श्रतः चम्पूओं में श्रोर बातक मालाश्रो मे वर्णन-पू पद्य पर्याप्त देखे बाते हैं। न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति सुखे मृगः ॥ (३, ६८८) किं तथा कियते धेन्दा या न सूते न दुग्धदो । कोऽर्थः युत्रेया जातेन यो न विद्वान् न मण्डिमान् ॥ (उपोद्धात ७

ये पदा इतने सुगमार्थं हैं कि ये प्रायः प्रारम्भिक श्रेणी की पाठ्य पुन्तकों में दिए जा सकते हैं।

कहीं-कहीं लेखक ने प्रयामापेशी पद्यों का भी प्रयोग किया है और इनमें दीर्घ समास भी रक्ते हैं। उदाहरणार्थ—

> सिद्धि प्रार्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृद्ध स्वकं, सम्बोध्साहवताऽपि दैवविधिषु स्थैर्ये प्रकार्ये कमात ! देवेन्द्र द्वविधेश्वरान्तकसमैरप्यन्वितो आनृभिः,

किं कि हा मुनिरं त्रिद्यडमवहच्छीमान् नधर्मात्मजः ।। (३, २२३) परन्तु पञ्चतन्त्र के बाद के काव्य की शैकी से इन की शैकी की तुक्रमा करके देखी जाए तो ये पद्य विक्रकुत ही सरक प्रतीत होंगे। सभोबिखित पद्य, जो राजा श्रीर मन्त्री के परस्पर सम्बन्ध का वर्णम करता है, मुद्दा-राचस नाटक में भी पाया जाता है —

ब्रत्युच्छिते मन्त्रिशा पायिवे च विष्टभ्य पादाव्पतिष्ठते श्री:।

सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य तयोर्द्धयोरेकतरं जहाति ।।
गद्य की सरजता के बारे में क्या कहना। यह तो मानी हुई बात है
कि इसमें दरखी और बागा के गद्य की कठिनता का जेस मात्र भी नहीं
है। सब तो यह है कि यह जातकमाजाओं और बस्पुओं के गद्य से भी

३ विधाता की गति [प्रवल] होने पर सिद्धि चाहने वाले समसन्दार आदमी को चाहे उसमें शक्ति और उत्साह भी हो, चाहिए कि धीरे-धोरे स्थिरता सम्पादित करे। क्या श्रीमान् धर्मनन्दन (युधिष्ठिर) इन्द्र, कुवेर और यम के तुल्य भाइयो वाला होकर भी देर तक त्रिद्गड-धारी होकर कष्ट नहीं भोगता रहा १ र राजलद्मी आत्युन्नत राजा और मन्त्री दोनों पर पैरों को जमाकर उनकी सेवार्य उपस्थित होती है; परन्तु

खुगम है। इसमें कृदन्त के प्रयोग प्रखुरता से पाए जाते हैं। मूतकाल ... जिए प्राय: 'क' प्रत्यान्त अथना ऐतिहासिक खट वाले पद का प्रयोग किया गया है। कर्तार प्रयोग की अपेला कर्मीण प्रयोग अपिक हुआ है। कुदन्त अध्ययों और कृदन्त विशेषणों की बहुजता है। तिक्कन्त कियापदों के स्थान में कृदन्त कियापद व्यवहार में खाए गए हैं।

#### (६६) तन्त्राख्यायिका ।

तन्त्राख्यायिका पञ्चतन्त्र का ही एक विकृत रूप है। इसकी केवस एक ही इस्ताङ्कित प्रति कारमीर से शारदा-लिपि में खिली मिली है। इसका पता वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में भी, हर्टस ने लगाया था। इसके दो उपरूप मिलते हैं। इर्टस ने उनके नाम भ (A) और व (B) रक्ते हैं। इर्टस के मत से 'श्र' अधिक मौद्धिक है, और ऐजर्टन के मत से 'श्र'।

हर्टल ने तन्त्राक्याक्यायिका के महत्त्व पर हव से ज्यादा ज़ांर दिया है । हाँ, इससे इनकार नहीं हो सकता कि किसी चौर संस्करण की अपेखा तन्त्राख्यायिका में मूखांश अधिक है। इसमें मूख से जो जो भेद हैं वह मुख्यतया बृद्धि श्रोर विस्तार करने का श्रिषक है परित्याग और पश्चितंन का कम। इसमें बढ़ाई हुई कुछ कहानियाँ हैं—नीस

स्त्री है, स्वभावतः बोक वर्धारत नहीं कर सकती। त्रातः उनमें से किसी। एक को छोड़ देती है।

१ ऐसी शैली का अनुकरण करना सुगम है और इसीलिए विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी शैली को अपनाएँ। २ हर्टल का विश्वास है कि तन्त्राख्यायिका ही एक ऐसा संस्करण है, जिसमें मूला पञ्चतन्त्र की माला असली रूप में विद्यमान है; यदि उसमें कहीं कोई परिवर्तन है भी, तो वह विचार से नहीं किर गया है। परन्तु इस मत के विरुद्ध जाने वाले और भी संस्करण हैं जिनके बारे में भी विलकुल यही राय प्रकट की जा सकती है।

-श्रमास (२,४) चतुर श्रमास (१,१३), तन्तुवाय सोमिसक (२,४), कृटिल कृद्दमी (३, ४), महाराष्ट्र शिष (३, ७), बृद्धसारस (३, ११), खशुन-चोर (४, १), और बनावटी सिपाही (४,३), इनमें से कृद्ध कृदानियों में लुक्क लकार का पुनरुक्त प्रयोग पाया जाता है। इसी से इनका प्रश्चित होना सिद्ध होता है। इस प्रन्थ के काल का निर्णय करना कृदिन है।

#### (६७) 'सर्ल' ग्रन्थ (The Textus Simplicion)।

इस संस्थरण के अन्य का पाठ रूप-रेका और कार्य-वस्तु दोनों की दृष्टि से बहुत कुछ पिवतिंत पाया जाता है। पांचों तन्त्रों का आकार पाया एक-जितना कर दिया गया है। श्रमकी पञ्चतन्त्र क तीसरे तन्त्र की कई कहानियां इसमें खोंधे तन्त्र में रख दी गई हैं, श्रोर सभी तन्त्रों में छुड़ नई बातें बढ़ा दी गई हैं। तीसरे, चौथे और पोचवें तन्त्र के ढांचे परिवर्तन कर दिए गए हैं। बदाहरणार्थ, पाँचवें तन्त्र में सुख्यता नाई की कहानी को प्राप्त है, श्रोर इसो मे एक दूपरी कथा दाख दी गई है। इन नई कदानियों में से कई वस्तुतः रोचक हैं। पहले तन्त्र की पांचवी कथा में एक खुबारा विष्णु बन चैठता है। परन्तु अपने आप को दिल्यांश का अवतार मानने वाते एक राजा की मूर्वता से असकी कबई खुब जाती है। जब इस राजा ने अपने पहोसी राजाओं से खहाई प्रारम्भ कर दी और स्वर्थ पराजित होने के समीप आ गया, तंब निच्छ को उसके यस की रचार्थ अवतार लेना पड़ा।

इसी संस्करण का पाठ तन्त्राख्यां यका के पाठ से बहुत मिलता है। इसमें असली पञ्चतन्त्र के लगभग एक तिहाई रखोक आ गए हैं। इस संस्करण में बाह्मण, ऋषि-सुनियों के स्थान पर जैन साधुओं के उल्लेख हैं, तथा दिगम्बर, नग्नक, स्पर्णक, धर्म-देशना जैसे आब्दों का अधिक प्रयोग पाया जाता है। इससे अनुमान होता है कि इसका निष्यादक कोई जैन था। सारे प्रम्य पर विचार करने से इसका निष्या-इक ग्रन्की शैकी का सिदहस्त केखक प्रतीत होता है।

'सरक' प्रन्थ में (The Textus Simplicion) मान श्रीर रुद्धश्रद्ध के पद्य उद्भुत हैं। परन्तु यह पूर्णमद्ध से (११६६ ई०) तो लिम्सन्देश प्राचीन है। बत: इसका काल स्यूत रूप से ११०० ई० के ब्रास-पास माना जा सकता है।

### (६८) पूर्णभद्र निष्पादित पञ्चतन्त्र ।

पूर्णभद् का अन्थ साधारणतः पद्माक्यानक के नाम से प्रधित है। इसका निर्माण कुछ तन्त्रस्थायका के भौर कुछ 'सरसा' प्रन्य के श्राप्तार पर हुआ है। कुछ अंश किसी ध्राप्य प्रन्य से भी विया प्रतीत होता है। इसने कम से कम इक्कीस नई कहानियां हैं। इसमें से कुछ निस्तन्देह मनोहारिया है। पहते तन्त्र की नीवीं कहानी में पृष्ट की इतज्ञता और अनुष्य की अञ्चतज्ञता का व्यांतरेक दिखलाया गया है। आलूम होता है जेसक नीति-शास्त्र में पूर्ण निष्णात था। इसकी श्रीकी सुनम, सरख और शोभाशांत्रनी है। प्रन्य का निर्माण साम नामक किसी मन्त्री को प्रसन्य करने के लिए सन् ११६६ ई० में किया गया था।

### (६६) दित्तशीय पञ्चतन्त्र ।

दांचया में प्रचलित पन्यतन्त्र पांच विविध रूपों में उपलब्ध दोता है। इसका मुख्य आधार वह असली प्रन्य है, जो दितोपदेश का ओर नेपाली पन्चतन्त्र का है। जैनों द्वारा निष्पादित उक्क दोनों संस्करणों की अपेचा इसमें मालिक प्र'श वस्तुतः अधिक है। एजर्टन के सत्त स इसमें आई। पन्चतन्त्र का तीन चौथाई गद्योश और दो तिहाई पराश सुरचित है। इसके पांचों विविध रूपों में एक समुपनृहित है

१ कभी कम। यही नाम उक्त 'सरल' अन्य के लिए भी श्राता है

श्रीर उसमें ज़ियान के कथाएं हैं; शेष चारों न्यूनाधिक संदेपात्मक हैं श्रीर उसमें असबी अन्य के महत्त्वशून्य माग का बाहुत सा भाग सन्निविष्ट नहीं किया गया है । जैसे नेपाकी में वैसे ही हसी दिख्यीय में भी का जिदास का एक पद्य पाया जाता है श्रीर निस्संदेह यह का जिदास से बाद का है। इसमें भी श्रानेक प्रचिस कथाएं हैं। उदाहरण के जिए गोपिका वाली कथा का नाम जिया जा सकता।

#### (१००) नेपाली संस्करण।

नेपाली संस्करण की कई हस्ताद्धित प्रतियां मिलती हैं। एक प्रति में केवल पद्य-भाग , ही है परन्तु अन्य प्रतियों में पद्य के साथ साथ संस्कृत का नेवारी भाषा में गद्य भी है। नेपाली संस्करण में दूमरे और तीसरे तन्त्र का क्रम-परिवर्तन हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है। के लेखक ने असली पञ्चतन्त्र का, जो हितीपदेश का आधार है, उपयोग अवस्य किया था। इस संस्करण का कोई निश्चित विर्माण-काल नहीं बतलाया जा सकता। इसमें का बिदास का एक पद्य उद्धृत है; अत: इतना ही निःशक्क कहा जा सकता है कि यह का जिदास के बाह तैयार हुआ। होगा।

#### (१०१) हितोपदेश।

हितोपदेश पन्धतन्त्र का बह बिक्रत रूप है, जिसका सम्बन्ध बङ्गास से हैं। सच तो यह है कि इसने बङ्गास में धन्य सब संस्करकों का प्रचार उन्मृत्तित कर दिया है। इसके लेखक का नाम नारायकः

१ इसमें एक गद्ब-खंड भी है। वह अचानक अनवधानता से लिखा गण प्रतीत होता है।

२ देखिए, यावत् स्वर्णाचलोऽयं दवदहनसमों यस्य स्फुलिङ्गः। तावन्नरायगोन प्रचरतु रचितः संग्रहोऽयंकयानाम्॥ (४,१३८)

या । वह किन्हीं धवजवन्द्र' का कृपामाजन था । लेखक ने भूमिका के प्रथम पद्य में घूर्जीट एवं १, १०२ में चन्द्रार्धचूदामिया और ४, १३ द्र में चन्द्रमीलि को नमस्कार किया है । श्वतः श्रमुमान होता है कि यह श्रीव था । भूमिका के दूसरे और श्राटवें पद्य से जान पहला है कि इस अन्ध के लिखने में लेखक का उह रेग बच्चों के सममाने योग्य सरज कथाओं का एक ऐसा सन्दर्भ तैयार करना था, जो संस्कृत मावा की शिक्षा देने, वाक्चातुर्य सिखाने और राजीनीतिक पायिक्ष्य प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हो सके । केखक ने कहा है:—

अतो हितोपदेशोऽयं पादवं संस्कृतोक्तिषु । वाचौ सर्वत्र वैचित्रयं भीतिविद्यां ददाति च ॥ (पद्य २) यन्नवे भाजने जग्नः संस्कारी नान्यया भवेत् । कथान्जुनेन बाजानां नीतिस्तिदित् कथ्यते ॥

हितोपदेश का उपजीव्य पञ्चतन्त्र तथा एक कोई और प्रभ्य है। लेखक ने भूमिका के नींने पद्य में इस बात को स्वयं भी स्वीकार किया है। अनुसन्धान अभी इस दूसरे अन्य का पता नहीं लगा सका है। कदाकित यह कोई कथा-अन्य होगा, क्योंकि हितोपदेशकार कम से कम सतरह नई कथाएं देता है। इस सतरह में से केवल दो ही ऐसी हैं, जिनमे आचार की शिषा किलती है। इससे एक तो यह सिद्द होता है कि लेखक का उद्देश्य आधार की शिषा देना नहीं था; दूसरे यह कि उसने पञ्चतन्त्र की मूल रूप-रेखा का ही पूर्णत्या अनुसरण किया है। शेष पञ्चह कहानियों में से सात जन्तु-कथाएँ हैं—पांच प्रेम-पाश की और तीन वीर्य-कर्म की। चूदे की कहानी, जो कमशः बिछी, कुत्ता और चीता बन गया परन्तु ऋषि को मारने के कारण जिसे फिर जूहा बमना एका, केखक ने कदाचित् महाभारत से बी है। चतुर स्त्री

१ देखिए, श्रीमान् घवलचडोऽसौ जीयान् माग्डलिको रिपून् । येनायं सप्रहो यत्नाङ्गे खिरता प्रचारितः ॥ (४,१३६)

की (२,६) कहानी शुक-सप्तित में और बीरवल की बेताल पर्व्विक्सित में श्राई है। नीति-शास्त्र के प्रन्थों में से उसका सुख्य अपजीव्य कामन्दकीय नीतिसार था।

काल-(१) हितोपदेश का नेपाबी संस्करण १३७३ ई० का है; धत: यह इससे पूर्व ही बना होगा।

- (२) इसने माद्य और कामन्द की से बहुत कुछ जिया है; अतः इसे इनके बाद का ही होना चाहिए।
- (३) इसने 'अहारकवार' शब्द का अयोग किया है; अतः यह १०६ ई० के बाद का प्रतीत होता है।
- (४) यह शुक्त-सप्रति और वेताल पत्त्वविंशतिका का ऋगी है। किंतु इसमे काल का निरुचय करने में विशेष सहायता नहीं शिक्षती।

क्ष्प-रेखा—हितोपदेश चार सागों में विभक्त है, जिनके नाम हैं—मित्रजाभ, सुहद्मेद, विभह धौर सन्धि। इसमें असली पञ्चतन्त्र के पहले और दूसरे तन्त्र का कस बदल दिया गया है, और तीसरे तथा पाँचवें सन्त्र को सन्धि और विभइ नाम के दो मागों में कुछ नवा क्ष्प दे दिया गया है, चौथा तग्त्र निरुक्त छोन दिया गया है। सन्धि धर्मात् चतुर्थ अध्याय में एक नई कहानी दी गई है और इसी अध्याय में असली पञ्चतन्त्र के पहले और तीसरे तन्त्र में से कई कहानियाँ सिम्मिलित कर दी गई हैं। इस प्रकार वने हुए हितोपदेश में असली पञ्चतन्त्र के पद्य-भाग का जगभग एक तिहाई और गध-भाग का जगभग दो बटा पाँच भग था गया है।

शैली ... बेखक का इद्देश्य है - बच्चों को संस्कृत मापा श्रीर नीति सिखाना । इस डद्देश्य के श्रनुसार इसकी भाषा सरज, सुगम् श्रीर रोचक है। कुछ उद्दृत पर्यों को छोद कर शेषांश में न तो दीव समास हैं श्रीर न किछान्यमी बाह्य । मूक् पञ्चतन्त्र का पदे-पदे श्रनुसरफ करने का प्रमान किसा समा है, इसी किए सिकन्त कियापदों के स्थान पर हृदन्तीय कियापद और कर्ति प्रयोग की जगह कर्मिया प्रयोग अधिक हैं। कुछ पद्य, लेखक के अपने बनाए प्रतीत होने हैं। इससे लेखक को भहती किव-प्रतिमा का प्रमाख प्राप्त होता है। हिलोपदेश का प्रचार केवल बँगाल में ही नहीं, खारे भारतवर्ष में है। यहां कारण है कि इसका अनुवाद बँगला, हिन्दी और कई अन्य आधुनिक भारतीय सापाओं में हो गया है। इसके पर्यों की सरसना का हिन्दर्शन करने के लिए देखिक्—

माता राजुः पिता वैरी येव वास्ती च पाठितः।

स सोमते सभामध्ये हंसमध्ये वको यथा॥ (स्क्रिका २१)

यथा स्रोकेन चकेण न स्थस्य गतिभंतेत्।

एसं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति॥ (भूमिका २०)
सद्य का भी उदाहरण सीजिए—

तद् भवतां विनोदाय काकक्रमहिनां विवित्रां कथां कथयामि। राजपुत्रेरुक्तम्—कथ्यताम्। विष्णुशर्मोवाच—श्रृयका सम्प्रति मित्रसामः; यस्यश्यमाद्य, श्लोकः।

### (१०२) बृहत्कथा संस्करसा अर्थात् उत्तरपश्चिमीय संस्करसा।

बृहत्कभामाश्वरी में भौर कथासारित्सागर में आए हुए पञ्चतनत्र के संस्करण सम्भवतः असली बृहत्कथा में नहीं होंने, विकि वे करमीरियों हारा कभी बाद में बढ़ा दिए यए दोंगे। पञ्चतन्त्र के इस संस्करण में अन्य संस्करणों से हतना मेद है कि इसमें म तो उपोद्धात है भीर व प्रथम तनत्र की तीसरी कथा। ऐसा अनीत होता है कि इस संस्करण में प्रत्येक दो तन्त्रों के बीच में वाह्य तन्त्रों का समावेश करके उनका प्रथित्य प्रस्ट किया गया है। इस सस्करण के पाठ हा ठीक ठीक विश्वय करना वहा कहिन है। चेमेन्द्र अरयन्त संदेप कर वाता है, भीर सोमदेव तो असली कहानियाँ तक छोड़ आहा है।

### (१०३) पह्नवी संस्करण और कथा की पश्चिमी यात्रा।

पन्चतन्त्र का पहलाबी संस्करण हकीम बाज़रोई के प्रयत्न से खुसरी धनोशेर्वी के शासन काल में ( १३१-७६ ई० ) प्रस्तुत हुआ। इसके इस जन्म का नाम कटंक श्रीर दमन था। यह संस्करण तन्त्राख्यायिका से बहुत मिलता दोगा। दुर्भीग्य से यह संस्करशा लुप्त हो गया था, परन्तु इसका अनुवाद ४७० ई० में बूर नामक किसी विद्वान से पुरानी सीरियन भाषा में ७५० ई० के लगभग श्रब्दुव्लाः इब्सल मोक्रफ्का ने अरबी में कर दिया था। सीरियन संस्करण की केवब एक अपूर्ण हस्तांकित प्रति प्राप्य है। अरबी संस्करण का नाम या व्यक्ति दे दिस्न:। यह अरबी संस्करण महत्व का संस्करण है, क्योंकि यही सब पाश्चात्य संस्करणों हा उपजीव्य है। इसवीं या ग्यारवीं शकाब्दी के श्रास पास इसका श्रनुवाद पुरानी सीरियन से बाद की सीरियन भाषा में और १२११ ई० में पुरानी रूपैनिश आपा में हुआ। ये अनुवाद पर्याप्त उर्वर नहीं निकते । १०८० ई० के समीप अरबी अनुवाद का अनुवाद युनानी भाषा में हुआ। यह यूनानी अनुवाद इटैं नियन<sup>3</sup>, एक जर्मन, दो लेटिन और कई स्तैवोनिक श्रनुवादों का उपजीव्य बना। अरबी श्रनुवाद का हिंत्रू श्रनुवाद ११०० ई - के निकट हुआ। इसका कर्ता रम्बी जोई ज था। इसका महत्त्व अरबी अनुवाद से भी अधिक है, क्योंकि फिर इसका लैटिन अनुवाद १२६६ श्रीर १२७८ ई∙ के बीच जौन श्रावू केंपुश्रा ने ( John of Capua) किया। यह १४८० ई० में दो वार मुद्रित हुआ। इसका फिर जर्मन अनुवाद ऐन्थाँनियस वाँन फ्रर ने ( Anthonius Von

१ ये दोनों नाम प्रथम तन्त्र में दो चतुर श्रृगालों के हैं। २ ये दोनों नाम कर्टक और दमनक के रूपान्तर हैं। ३ इसका कर्ता गियुलिओनुति (Grulio-Nuti) है और रचना काल १५८३ ईं।

Prore) १४८६ ई० में किया। तब सं यह कई बार मुद्दित हो चुका है। इस अनुवाद का महत्त्व इसिए है कि इसने जर्मनसाहित्य पर बड़ा प्रसाव दाला और वह डैनिश, आइसलैपिडक, उच और स्पैनिश अनुवादों का (१६४३ ई०) मुझ बना। स्पेनिश का अगुवाद इटेक्टियन में १५४६ ई० में हुआ, और इसका अनुवाद फ्रेंच में १५४६ ई० में हुआ।

ए० ऐफ़॰ डोनी ने खंटिन का सोधा श्रनुवाद इटै लियन में किया। यह दो भागों में सन् १४४२ ई० में बीनिस में प्रकाशित हुन्ना। इसके प्रथम भाग को १४७० ई० में सर टामस नॉर्थ ने हं जिला में धन्हित किया।

अरबी संस्करण का फारसी अनुवाद ईसा की बारहवीं शताब्दी के प्रथमार्क में अबुल-मझाली नश्रष्ठाः ने किया। यह अनुवाद मृत बना अन्वारे सुहेली का, जो १४१४ ई० के इधर उधर हुसैन ने तैयार की। आगे चलकर हमका अनुवाद ईसा की सीलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में अली ने तुकीं भाषा में किया। फिर इस तुकीं का अनुवाद फ्रेंच में हुआ और उसका अनुवाद डच, हंगारियन, जर्मन और सलए तक में हुआ।।

इन श्रीपहेशिक जन्तु-कथाओं का सबये श्रीवक महत्त्वपूर्ण श्रप्योग करने वाला ला फ्रॉनटेन ( La Fontaine ) हुआ। श्रीपदेशिक जन्तु-कथाओं की एस्तक के श्रपने दूसरे संस्करण में (१६७८ ई०) वह साफ़ तीर पर मानता है कि श्रपनी नई सामग्री के लिए (७-६) में मारतीय विद्वान् पिलपह का ' ( Pilpay ) ऋणी हूँ। नीचे दी हुई सारणी से यह जात श्रासानी से समझ में श्रा जाएगी कि सारतीय श्रीपटेशिक जन्तु-कथा ने पाश्रास्य देशों में किस किस द्वार से प्रवेश किया।

१ विद्यापति का स्थपमंश।

# ग्रध्याय १५

#### रूपक

### (१०४) रूपक का उद्भव।

रूपक का उद्भव श्रेंथेरी गुद्दा में निहित है। साहित्य-चेत्र में अव निकते हुए रूपक के प्राचीनतम नम्ने काजिदास के या उसके पूर्व-गामियों के त्रीद रूपक हैं, जो हमारी श्रांकों के सामने बिजाजी की तरह चमकते हुए श्राते हैं। संस्कृत रूपक के अप्रतक्यें उद्भव को समस्ताने के जिए भिन्न-भिन्न बाद घड़े गए हैं। इनमें से कुछ का सम्बन्ध धर्म की धारखा से और कुछ का जीकिक जीजाओं से है।

#### (क) परंपरागत बाद ।

साम्प्रदायिक बाद के अनुसार नाट्य-विज्ञान के आविर्माव का स्थान यु-जोक है। रजत-काल के प्रारम्भ में देन और मध्य मिल कर ब्रह्मा के पास गए, और उन्होंने उससे प्रार्थना की कि हमें मनोविनोद की कोई वस्तु प्रदान की जाए। ब्रह्मा ने स्थानावस्थित होकर नाट्य-वेद प्रकट किया। इसके जिए उसे चारों वेदों का सार निकालना पदा—आवेद से मुह्म, सामवेद से सङ्गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। शिव ने इसमें वायहवनृत्य का, पार्वाती ने जाम्यनृत्य का, और विष्णु ने नाटक की भार युत्तियों का सामवेश किया। स्वर्गजोक के चीक हं जिन्नियर विश्वकर्मा ने रंगशाला का निर्माण किया। सबसे प्राचीन स्पक, जो

इन्द्रभ्वज पर्व पर खेले गए त्रिपुर-दाइ और समुद्र-मन्थन थे । इस कला को मर्ग्यक्षोक में पहुँचाने का काम भरत के सुपुर्व किया गया । यह सारे का सारा उपास्थान महत्त्व से शून्य नहीं है; क्योंकि इससे इन कालों पर प्रकाश पड़ता है।

- (१) माठ्य येद की रचना में चारों वेदों का सहयोग है।
- (२) शाचीनतम रूपक धार्मिक थे और वे धार्मिक पर्वो पर खेली गए थे।
- (३) इनमें नर और नारी दोनों ने ही भाग जिया।
- (४) वैदिक कास में वास्तविक रूपक विद्यमान नहीं था। यही कारण था कि देवताओं को ब्रह्मा से उनके खिए एक नये प्रकार के साहित्य को (अर्थात् रूपक को) पैदा करने की प्रार्थना करनो पत्री।

#### (ख) रूपक का धर्मसापेच उद्भव।

- (१) श्रो० रिजने का विचार है कि मारत में वस्तुत: सारे जगत् में ही रूपक का जनम मृतात्माओं के प्रति प्रस्ट की हुई जोगों की श्रद्धा से हुआ है; यही श्रद्धा, फिर, सारे धर्म का आदि-मूज है—इस श्रद्धा की अर्थापन चीज़ों में से जीव जािंक के सिद्धान्त का एक पुनरुष्कृ वसन भी है। इस विचार के अनुसार नाटकों का प्रभिनय मृतात्माओं की प्रीवि के लिए होता था। परन्तु इसका साधक प्रमाण नहीं मिखता। पृथिवी की अन्य आवियों के बारे में यह विचार साधारणत्या कुछ मूल्य रख सकता हो, परन्तु भारतीयों के बारे में यह विचार साधारणत्या कुछ मूल्य रख सकता हो, परन्तु भारतीयों के बारे में यह ठीक नहीं माना जा सकता।
- (२) पर्व-वाद—इस वाद का बीज इन्द्रध्य पर्व पर नाटकों के खेले जाने के उन्नेश्व में सन्निहित है। इस वाद में माना जाता है कि एक तो इन्द्रध्य पर्व यूरीप के मे-पोल (May-Pole) स्वौद्यार के सरश है। दूसरे, रूपक का रुव्य कदाचित् वसन्त में भाने वाले स्वौद्यारों से हुआ होगा; क्योंकि भीषण भरद के बाद वसन्त में जगत् की सभी सभ्य जातियाँ कोई न कोई त्यौद्दार मनाती है। यह वाद वस्तुव: बुद्धि-

सत्ता पूर्ण है। परम्तु इस बाद का दुर्माण्य कि इन्द्रध्वज का त्योहार, जो इन्द्र की वृत्र (मेघ-) विजय का सूचक है, वर्षा के अन्त में पंहता है।

(३) कृष्णीपासना वाद—हस वाद में भारतीय रूपक के उद्भव और उपवय का सम्बन्ध कृष्ण की उपासना के उदय और प्रसार से जोड़ा जाता है। निरसन्देह कृष्णोपासना के कई अल इस प्रसङ्ग में बड़े महत्व के कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, [रथ—] यात्राएँ, नृत्य, वाद्य और गीत, तथा लीजाए ऐसी वस्तु हैं, जिन्होंने संस्कृत-नाटक के निर्माण में बड़ा योग दिया है। संस्कृत-नाटक का विकास कृष्णोपासना के घर श्रूरसेन देश में हुआ। नाटकों में शौरसेनी प्राकृत का पावत्य इस बात का छोतक है कि नाटक का प्रादुर्भाव ही वहाँ हुआ। कृष्णोपासना के कर श्रूरसेन देश में हुआ। नाटकों में लो पुनःप्रचार हुआ है, वह भी यही स्मृत्य करता है कि ज्ञमाधा ने भारतीय नाटक के विकास पर कभी वहा प्रभाव डाला होगा। परन्तु इस बाद में कुछ जुटियों भी हैं। पहली तो यह कि कृष्ण-सम्बद्धी नाटक ही सबसे प्राचीन हैं, इसकी पोषक प्रमाण खप्राप्य है। दूसरी यह कि राम-शिव प्रभृति श्रन्य देवताओं की प्रसिद्ध उपासनाओं ने भारतीय नाटक के विकास में जो बड़ा भाग जिया, उसकी उपेका की गई है।

#### (ग) रूपक का धर्मनिरपेच उद्भव।

(१) लोकप्रिय-स्वॉग-चाद—भो० दिखन्नै इ (Hillebrandt) सीर स्टेन कोनो (Sten Konow) का विचार है कि भारतीय रूपक के भादुर्भीव से भी पहले भारत में बोक-प्रिय स्वॉगों का प्रचार था। बाद में रामायण - श्रीर महामारत की कथाओं ने स्वॉगों के साथ मिलकर रूपक को जन्म दे दिया।

डा० कीय में इस बाद का जिरोध किया है। रूपक के प्रचार से पूर्व स्वॉर्गों के प्रचित्त होने का साधक कोई समुचित साध्य सुलास नहीं है। कोनों ने स्वाँगों का परामश्कलने वाले जितने उच्लेख उपस्थित किए हैं वे सब के सब महाभाष्य के त्रथवा उसके भी बाद काल के हैं। श्चतः उनसे कोनो का मत पुष्ट नहीं होता है। सच तो यह दैकि सा० कीथ के सतानुसार प्रारम्भिक म्वॉग-काल के विषय में इमारा सारो ज्ञान करपनाश्चित है। प्रो॰ हिन्नेंड (Hillebrandt) की युक्तियों में कुछ धिक बता है। हमने उट्टिक्कत किया है:--(१) नाटकों में संस्कृत के लाथ साथ प्राकृत का प्रशीग है। (२) गद्य-पद्य का मिश्रण है। (३) रंगशालास्त्रों में सादगी है। (४) विदूषक जीमा सर्वेकाधारण की प्रीतिपात्र पात्र है। इन सब बातों से ज्ञात होता है कि भारतीय इतक सर्वकाधारण के मनोविनोह की वस्तु थी। परन्तु इन बातों का इससे भी अच्छा समाधान हो सकता हैं। कृष्णीपासना बाद के अनुसार उक्त चारों बालों में से पहली शीन का समाधान बहुत अल्झी तरह से ही जाता है और रूपक के उद्भव का सम्बन्ध धर्म की धारणा में जुड़ जाता है। रूपकों में विदूषक पत्र की सत्ता का प्रोहुर्भाव महाव्रत संस्कार में शूद् पात्र की आवरयकता से हुआ माना जा सकता है, और महाबत धार्मिक संस्कार है। दूसरे पद्ध में ती ऐमा कोई प्रमाण ही नहीं मिलता जो नाटकों में विदूषकं रखने की प्रधा का सम्बन्ध किस्रो जौकिक जीजा से जोड़ सके !

(२) कठपुतिलयों के नाच का वाद—आर पिशव का विचार है कि रूपक की उत्पत्ति कटपुतिबयों के नाच से हुई। इनका अल्लेख पुत्तिका, पुत्रिका, दारुमयी इत्यादि के नाम से महाभारत, कथासरि-रसागर और राजशेखर की बाबरामायया में बहुश: पाया जाता है। और बादों की अपेखा इस वाद में 'स्थापक' संज्ञा भी अधिक अन्वर्थ सिद्ध होती है। परन्तु, जैसा कि श्रो० हिल्बेंड ने निर्देश किया है, इस वाद में बड़ी बुटि यह है कि कठपुतिबयों के नाच को इतिहास दृष्टि में रख-

१ वह पुरुष, जो किसी वस्तु की ठीक स्थान पर रक्ले ।

कर यह सामना पड़ता है कि रूपक इससे पहले ही विकासन या, जो इस नायका आचार था।

- (३) छायानाटक वाद्—श्री०ल्डर्स (Ludels) कहते हैं कि संस्कृत-रूपक के विकास में मुख्य साग जाया हारा खेळ दिखाने की प्रथा का है। यह बात स्मरणीय है कि 'रूपक' शब्द जितना अन्वर्ध इस सिद्धान्त के श्रनुसार सिद्ध होता है उतना किसी श्रीर के नहीं। परन्तु जैसा कि डा॰ कीथ ने बतलाया है, यह बाद महासाध्य के एक स्थल के श्रयथार्थ अर्थावधारण पर श्रवलम्बित है। श्रनन्तरोक्त सिद्धान्त के श्रयथार्थ अर्थावधारण पर श्रवलम्बित है। श्रनन्तरोक्त सिद्धान्त के प्रचारा को भी रूपक की सत्ता काया-नाटक के जन्म से पहले स्वोकार करनी पड़ती है। इसके श्रतिरिक्त इस मत से गद्य-पद्य के निश्रण का तथा संस्कृत-प्राकृत के प्रयोग का कोई कारण नहीं बताया जा सकता।
- (8) संवादसूक्त वाद ऋग्वेद में पन्द्रह से अविक संवादयुक्त मुक्त हैं। ये सुक्त निश्चय ही अमें निरहेप--- लोकव्यवहार परक (Secular) हैं। १८६६ ई व में मो॰ मैक्समूलर ने प्रस्ताव रखते हुए और कुछ काल परवात मा॰ लेवि ने (Levi) उसका अनुमोदन करते हुए कहा कि इन सुक्तों में धर्म की मावना से मरे हुए नाटकों के दर्शों के दर्शन होते हैं। वॉन ऑडर (Von Schroeder) ने इस प्रस्ताव पर सपिश्चम विचार करके यह प्रमाणित करने का प्रयश्न किया कि इन सुक्तों से रहस्यपूर्ण नाटकों (Mystery-Plays) की सूचना मिलती है। गर्भ इप में ये नाटक आरत को भारोपोय (Indo European) काल से प्राप्त हुए थे। दा० हर्टल ने एक कदम और आगे बहकर घोषणा की कि वैदिक नाटक के विकास-कायड का मूल सुपर्णाध्याय के अन्दर देखने को मिल सकता है। परन्तु इस घोषणा की गोद हरी नहीं हुई। दूसरे अध्येताओं ने भी अपने २ राग अलापे हैं। अर्थ चाहे कुछ भी लिया जाए, इसना तो निरिचत ही है कि ऋग्वेद में कित्यय सुक्त वार्ताखाय सुक्त भी है और उनमें से थोड़ की (थया, 'सरमा और पिख्नोग' को)

ब्यारूया माटकीय-दश्य बाद के सद्दारे बहुत ग्रद्धी तरह की जा सकती है।

तव रूपक का उन्नव कैसे हुआ। ? इस के प्राचीनतम चिह्न हमें कहाँ प्राप्त हो सकते हैं ?

- (क) वैदिकानुष्ठानों का साद्य—उपजन्यमान पर्याप्त प्रमाशों से यह प्रदक्षित किया जा सकता है कि रूपक के प्राय: सारे उपादान-तत्व वैदिक अनुष्ठानों में विद्यमान हैं।
- (त्र) रूपक के आवश्यक घटक हैं—नृत्य, गीत और संवाद।
  नृत्य का उन्ने स स्थित में मौजूद है। उदाहरणार्थ, विवाद-सुक्त में
  पुरन्धियाँ नव-दम्पती के आयुष्यार्थ नृत्य करवी है। गीत को दो साम-वेद में सभी मानते हैं। ऋग्वेद के संवाद-सुक्तों का उन्नेस ऊपर हो ही सुका है।
- (आ) वैदिक अनुष्ठान छोटी-छोटी अनेक कियाओं के सूत्रों से अगुरिफत जाल थे। उसमें से छुछ में नाटकीय सस्त भी विद्यमान थे। यह ठोक है कि यह कोई वास्तिविक नाटक नहीं था; क्योंकि नाटक का अभिनय करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं था। अभिनेता लोग उसके द्वारा सीधा धार्मिक फल चाहते थे।
- (ह) महाझत-अनुष्ठान वस्तुत: एक प्रकार से नाटक था। इस अनुष्ठान में कुमारियाँ अग्नि के चारों ओर नाचती थीं। शूद्ध और वैश्य का प्रकाशार्थ कखह करना वस्तुत: नाटकीय अभिनय है।
- (ई) यज्ञ-सर्वो (Sacrificial sessions) के अन्तराक्षों यज्ञ-मगडप में दें हुए यजमानों और याजकों के मनोविनोदार्थ वार्ताखाप-मय स्क पढ़े जाते थे। इस घारणा की पुष्टि हरिनंश पुराग से होती है।
- (उ) कई विद्वान कहते हैं कि—नाटकों में गणमय संवाद महाव्रत श्रामुख्यान में प्रश्राक संवाद को देसकर बढ़ाया गया है। यदि इस विचार को ठीक मान सें, तो रूपक के सब उपादान तत्त्व हमें वैदिक श्रमुष्टान में मिल जाते हैं।

पहले ये सब उपादान-तस्त्र पृथक् पृथक् गई कर ही अपना काम करते रहे। इनका सांगोगिक ज्यापार तथा रूपक की जातमाभूत कथा-वस्तु का विकास बाद में चल कर दुषा। पदकर सुनाने की प्रधा (जो संस्कृत नाटकों में संगोत से भी अधिक महस्त्र रखती है) और भी आगे चलकर रामायश्च और महामारत की कथाओं से की गई।

#### (ख) रामायग्-महाभारत का प्रभाव।

नट' और नर्तक दोनों शब्द रामयण एवं महाभारत में पाये जाते हैं। रामायण के सूचम अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि

१ (ई० पू० की चौथी श० से भी पूर्व होने वाले ) पाणिनि ने भी नट शब्द का प्रयोग किया है; परन्तु स्त्राजकल उस नट शब्द का प।िणिनि विविद्धित स्त्रर्थ बतलाना कठिन है। (ई० पू० दूसरी स० म होने वाले ) पतल्लीज का सादय अधिक निश्चित है। यदि कोई बात भूतकाल में हुई हो और उसे बका ने न देखा हो, तब उसे अपूर्ण भूत-काल से प्रकट करने के लिए कौनसे लकारादि का प्रयोग करना चाहिए ? इसको समभाते हुए पतज्जलि ने 'कंसवध' झौर 'ब्रलिबंध' का उछ्छे ख किया है। ऋषिक सम्मावना यही है कि ये नाइक हैं, जो पतञ्जलि के देखे हुए या पढ़े हुए थे। उसने नाटकीपयोगी कम से कम तीन साधनों का उल्लेख मो किया है:-(१) श्लेमिक लोग, जो दर्शकगद्ध के सम्मुख दृश्य का अभिनय करते थे; (२) रजक लोग, जो कनड़े पर चित्रित करके हश्यों को विवृत करते थे, ख्रांर (३) प्रन्थिक लोग, जो श्रपने भाषणों द्वारा दर्शनवृन्द के सामने उक्त दृश्यों की यथार्थ करके दिखलाते थे । इसके एक 'भुकु'स' शब्द भी दिया है, जो ठीक तरह स्त्री-खपचारी पुरूष के लिसे प्रयुक्त होता था। इस प्रकार अकेसे पतझालि के छाद्य ऋाधार पर ही कहा जा सकता है कि—ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से पहले ही भारत में रूपक का पर्याप्त विकास हो चुका था।

्सके उस भाग में, जो भसकी समका जाता है, नाटक शब्द भी भीकृद है देखिए—

> वादयन्ति तथा शान्ति बास्यन्त्यि चापरे। नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि चित्रिषानि च॥ (१, ६६, ४)

रामायया के दाब-कायद में भिन्न-भिन्न स्मों का उल्लेख पाथा जाता है। यथा—

> रसैश्श्रङ्कारकरुणहास्यरौद्रभयानकै:। वीरादिभी रसैयु कं काव्यमेवदगायवास् ॥ (१, ४; ६)

श्रघोऽवतायमाण पंकि में शैनूष शब्द भाया है-

शैलूपाश्च तथा स्त्रीमिर्यान्ति ॥ (२, ८३, ११)

इसी प्रकार सृक्षधरा, नाटक तथा इसी वर्ग के प्रान्य शब्द महा-भारत में भी धाने हैं। उदाहरणार्थ देखिये—

> इत्यववीत् सूत्रधारस्यूतः पौराणिकस्तथा ॥ (१, ४१, १४)

नाटका विविधाः काव्याः कथास्याधिककारकाः ॥

(२, १२, ३६)

श्रानतीश तथा सर्वे नटनतंकगायकाः ।।

(३, १४, १३)

नाटक का पत्ना हरिवंश से भी जगवा है। इसके स्रविरिक्त, रामायण महाभारत की कथाओं का, नाटकान्तर्गत कातीजाप को उसस्वद् से पड़कर सुनाने की प्रथा पर जो प्रभाव पदा, हम राससे भी इनकारी महीं हो सकते हैं। सामाजिक और धार्मिक सभा-सम्मेवनों में जातीय कृतिता को रास स्वर से पड़कर सुनाने का कास सन्दिशों भीर सैदाकों

में महीनों चल्ला था। धीरे-घीरे सर्वसाधारण को संस्कृत का समस्त्रम् कठिन होता चला ग्या। इस लिए भारकों घीर मागधों ने बोल-चाल की साधा के नामय सम्मिक्ति करने शास्मा कर दिए, धीर शायद िक्ताची संस्कृत की सर्वथा अवहेलना कर ही । बार में जब बोलचात की माथा में ही कथा करने की परिपाटी प्रचलित हो चली और अर्थ करने वाले की आवश्यकता न रही, तब सङ्गीत और नाटकोपयुक्त अङ्ग भिद्धि को भी समित्रित कर लिया गया। इससे सारी वस्तु अध्यन्त रोचक और नाटकीय हो गई। इस सम्बन्ध में निम्निलित प्रमाण मृत्यवात् हैं।

- (१) साँची से प्राप्त होने वाले उसकीयों लेख से ( जो निःसन्देह ईसबी सन् से पूर्व का है, अनेक कथकों (कथा कहने वालों) का पता चलता है, जो अझ-भिक्त के साथ नाच रहे हैं, कथा कह रहे हैं और गा रहे हैं। ये सब बालें वस्तुतःनाटकीय हैं।
- (२) रामायण के उत्तरकारड में कुश और जब दो गायकों का वर्णन आता है। वे जिस राम के अनिकात पुत्र हैं, उसी के चरित की कथा कर रहे हैं।
- (३) भरत (वर्तमान भाट-क्या कारक) शब्द वतलाता है कि उस स्वर से बोल-सुनाने का नाटक के साथ कितना गहरा सम्बन्ध है।
- (४) उक्त तीसरे प्रमाण का समर्थन कुशलव शब्द से भी होता है।
- (४) उत्तर रामचरित में भवभूति कहता है, नाटकों पर रामायण-महाभारत का महान् ऋण है।
- (६) भास के नाटक भी अपने आपकी रामायण-महाभारत का ऋगी सुचित करते हैं।
- (ग) धर्म का प्रभाव रूपकों की उत्पत्ति को सञ्ची प्रेरणा धर्म से ही प्राप्त हुई है। स्वर्ग में पहला रूपक एक धार्मिक उत्सव पर ही खेला गया था। तायडव और जास्य ये दोनों महादेव और पार्ववती ने दिए थे। इत्या, राम, शिव एवं अन्य देवताओं की मिक्त ने रूपक के विकास में बड़ी सहायता की है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि— जैन और बौदधर्म नाटकों के विरुद्ध हैं, परन्तु इन धर्मों के अनुयायियों

को भी अपने धर्म का प्रचार करने के लिए नाटकों का आश्रय लेना पड़ा ।

(घ) लौकिक वस्तुओं का प्रभाव—साथ ही साथ भारत में कभी अमोत्सव श्रीर झावा नाटकों का तथा कठपुत नियों के नाच का भचार भी श्रवश्य रहा होगा।

बहती हुई खिसिरुचि के कारण केवल हमी काम की करने बाले लोगों को श्रेणी मी उत्पन्न हो गई होगी। ऐसे लोग सामाजिक और नैतिक दृष्टि से निम्नस्थानीय समस्ते जाते थे। हमारे इस विचार का समर्थन पतलालि करता है। गाँवों वे सकृत्रिम बाताबरण में हुए रूपकों के इस विकास को देख लेने के बाद हम उनमें शकृत भाषाओं के प्रयोग के, गद्य-पद्य के मिश्रण के, नाच-गान की प्रधानता के और रंग-शाला की साहगी के कारण को भी भन्नी माँति समस्त सकते हैं।

अव प्रश्न रहा रूपकाविशयों के अलङ्कार की जाति के (Allegorical) रूपकों का । कदाचित् ऐसे रूपकों का जन्म जैन और नौदध्यमं की आचारविषयक धौर साधारण उपदेश सम्बन्धी शिलाओं से हुआ है । राजा जोग रूपक-कला के निरम्तर संरक्षक रहे; बहुत सम्मावना यही है कि इसीजिए खोगों को राजाओं के या रनिवास की अण्ययतीखाओं के रूपक खिलने का रूपाल पैदा हो गया । यही रूपक आगे चलकर सब रूपकों के लिए मानद्यक वन गये ।

भारतीय श्रीर यूनानी रूपक साहित्य के इतिहास के पारस्परिक सम्बन्ध का विचार उपस्थित होने पर हम कहेंगे कि यूनानी रूपक ने संस्कृत रूपक की उत्पत्ति में कुछ योग दिया हो, इस बात की बहुत ही कम सम्भावना है?।

इस प्रकरण को समाह करते हुए हम कह सकते हैं कि मारतीय रूपक का विकान एक दो नहीं, अनेक शताब्दियों में हो पाया होगा। यह—

१ विस्तृत विवरण के लिए प्रवर्क १०५ देखिए।

इत्यक का विकास—मानो एक सजीव शरीर था, जिसके रूप में बार-बार परिवर्तन हुए, जिसने जो मिला उसी को हहए कर लिया और फिर भी अपना स्वरूप अलु ग्या रक्खा। डा० वेलवरकर का कथन है:— "इसके सब के सब जटिल उपादानों की ज्याप्रया करने के लिए किसी एक सिद्धान्त से काम नहीं चल सकता। इपक के विविध-विध रूप और रंग हैं। इनमें से कभी एक को और कभी दूसरे को लेकर प्रति. भाओं का जो संप्राम हुआ है, उसने हमारे प्रश्न को और भी कठिन बना दिया है। इमें आशा भी यही थी; क्योंकि, रूपक का तात्पर्य सोकानुकृति से है; और, जीवन के समान ही, यदि यह दुविंद केषसीय रहे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है"।

## (१०५) रूपक का यूनानी उद्भव।

कुछ विद्वान समस्ते हैं कि शायद संस्कृत रूपक का जन्म यूनानी रूपक से हुआ होता। उनकी धारणा है कि यूनानी रूपक का हतिहास भारतीय रूपक के हतिहास से बहुत अधिक पुराना है; और महान् सिक्टदर के आक्रमण के परचान भारतीय समुद्रुवट पर कुछ यूनानी सोग वस गये थे, जो फुर्सत के वक्त जी बहुताने के जिए अपने देश के नाटक खेला करते होंगे। उनके हम नाटकों से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति और खुद्धि पर असी प्रकार बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, जिस प्रकार उनकी उथोतिष और गणित विद्या का बड़ा प्रभाव भारतीय ख्योतिष और गणित विद्या पर पड़ा है। वैवर (Weber) और विद्या शि (Windisch) ने दोनों देशों के रूपकों में साहश्य दिखाते हुए इस सिद्धान्त की बेल को मद्रो चढ़ाने का पुष्कक्ष प्रयास किया है। उन्हों ने यवन और यचनिका अन्दों पर बड़ा ज़ोर दिया है। संस्कृत रूपकों में यवनियों को राजाओं की अङ्गरिक्ताओं के रूप में पेश किया गया है; पान्तु यूनानी रूपकों में यह बात नहीं पाई जाती है। यवनिका शब्द स्थित करता है कि भारतीय रंगशालाओं के पटें विदेशी वस्त्र या रंग

इस्यादि से कदाचित् ईरानी बेब-बृटेदार काबीन की जाति के किसी बस्त्र से तैयार किए जाते थे। यही बात जैवि ने कही भी है। यूनानी

रूपकों में पर्टे का प्रयोग नहीं है। इससे उक्त सिद्धान्त की स्वयं हरया हो जाती है। दूसरी श्रोर ऐसे प्रवत्न प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है

कि संस्कृत रूपक यूनानी रूपक का ऋगी नहीं रहा होगा। श्रन्तरात्मा, कथावस्तु कम तथा निर्माण-सिद्धान्त की दृष्टि से यूनानी श्रीर संस्कृत

- नाटक एक दूसरे से बिल्कुज विजयीत दिशा में चलते हैं।
  (२)-यूनानी नाटक में देश और काल की एकता का नियम है, संस्कृत नाटक में नहीं।कालिदाल के अभिज्ञानशाकुन्तल तक में हम
- देखते हैं कि एक श्रङ्ग का स्थान वन है, तो दूसरे का राजशासाद या इससे भी बदकर; एक श्रङ्ग का स्थान भूकोक है, तो दूसरे का स्वर्गेतीक। इतना ही नहीं, एय ही श्रङ्ग तक में स्थान-भेद हो सकता है। श्रमिज्ञान

शाकुन्तक के अन्तिम श्रक्ष में हम यही बात पाते हैं। काल को देख, तो श्रामिशानशाकृत्तक के श्रान्तम दो और उत्तररामचरित के श्रादिम दो श्रङ्कों की कथाओं के कालों में कई वर्षों का अन्तर पाते हैं।

(२) संस्कृत रूपक में सुख-दुःस की घटनाओं का सुन्दर सम्मिश्रण रहता है। यह बात यूनानी रूपकों के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है।

रहता है। यह बात यूनानी रूपकों के नियमों के सबेशा विरुद्ध है। इस दृष्टि से संस्कृत रूपकों की तुस्त्रना स्पैनिश धौर इङ्गविश रूपकों के

- १ शेक्सपियर के रूपकों के साथ साहरूय की कुछ श्रीर बातें ये हैं-
  - (क) विद्रापक जो शेक्सपियर के मूर्ज से बिल्कुल मिलता है।
- (ख) गद्य-पद्य का समिमिश्रिग्।
- (ग) पात्रो के नाना नमूनो की निस्त्रत एक एक व्यक्ति का ही चरित्र-चित्रण श्राधिक करना।
  - (घ) काल्पनिक श्रौर भयं कर श्रंशो का समावेश ।
  - (ङ) श्लेषालङ्कार का प्रयोग तथा शब्दों का हास्योत्पादक तोड़-

मरोड़ ।

साथ अधिक अच्छी तरह की जा सकती है; कारण, इनके लिए, जैसा कि रलेजल (Schlegel) कहता है, "दु:समय (Tragedy) तथा सुखमय (Comedy) शब्दों का प्रयोग उस अभिपाय के साथ हो ही नहीं सकता, जिसके साथ प्राचीन विद्वान् इनका प्रयोग किया करते थे" संस्कृत रूपकों की रचना सदा सकदी के जाल के सहस होती है और उनमें "गम्भीरता के साथ झुझोरापम एवं शोक के साथ हास्य" मिला रहता है। उनमें भय, शोक, करुणा इत्यादि मानवीय सभी हार्दिक भावों को जागरित करने का प्रयत्न किया जाता है सही, परम्सु उनमें क्या का अन्त दु:स में नहीं दिखाया जाता। यह दु:सपूर्ण अन्त, जैसा कि जीनसन (Johnson) कहता है, शेक्सपियर के दिनों में दु:समय (Tragedy) रूपक का पर्याप्त सक्या समक्षा जाता था।

- (३) यूनानी काव्य का प्रधान सिद्धान्त जीवन को हर्षरूप और गर्थरूप देखना था; परन्तु संस्कृत के रूपक-बेखक जीवन में शान्ति और अनुद्धतता देखते थे। यही कारण है कि भारतीय दु:खमय रूपकों में अत्यिक विपत्ति का चित्र नहीं और सुखमय रूपकों में अतिसीम हर्षे का उनेक नहीं।
- (४) संस्कृत रूपकों में यूनानी रूपकों की भान्ति मिलकर गाया जाने वास्ता गीत (Chorus) नहीं होता है।

मैक्डानल ने कहा है:—'' उस श्रवस्था में, जिसमें प्रमाद डालने या उघार लोने का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता है, समान घटनाश्रो की इतनी परम्परा का होना शिला देता है कि दो वस्तुश्रों का एक जैसा विकास परस्पर निरपेदा रूप से भी हो सकता है ''।

१ जैसे—जिस समय नायक नायिका शोक में मग्न हैं उस समय भी बिदूषक अपना काम खूब करके दिखलाता है।

<sup>(</sup>च) रूपक की किया को बढ़ाने के लिए एक जैसे उपाय, यथा— पन्नों का लिखना, मृतकों को जीवित करना और कहानीमें कहानी भरना।

- (१) संस्कृत रूपक भाकार की दृष्टि से भी यूनानी रूपकों से मेख नहीं खाते हैं। मुन्द्रकृष्टिक का भाकार ऐस्काई बस (Aeschylus) के प्रत्येक रूपक के आकार से तिगुना है। दूसरी ओर, जितने समय में यूनानी जोग एक ही बैठक में तीन दुःश्लमय (Tragedies) और एक प्रदूसन (Farce) का खेब कर जेते थे, भारतीय यदि रूपक करना हुआ तो, केवल एक ही रूपक का अभिनय करते थे।
- (६) यूनानी के मुकाबिले पर संस्कृत रूपक स्वरूप में वस्तुतः रमगीय-करपना-बहुल होता है।

संस्कृत रूपक अत्यन्त जटिल जाल है। साहित्य द्पंश ने रूपक के सुख्य दो भेद किए हैं—रूपक और उपरूपक। प्रथम के पुनः दस और यस्म के अठारह उपभेद किए गए हैं। संस्कृत रूपक का अपना विशिष्ठ रूप हैं। इन नाना आधारों पर इस इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि संस्कृत रूपक अवस्य प्रकृष्ट प्रतिभा की एक भारतीय प्रसृति है, यह किसी विदेशी साहित्य-तरु की शाला नहीं है। हाँदविद्य (Horrwitz) कहता हैं:— "नया इस कभी यह कहते हैं कि चूँकि पीकिंग में लीपिज़ गोर धीमर से भी बहुत पहले से भे जा-भवन विद्यमान थे, अतः जर्मन-माटक चीनी से लिया हुआ अध्य है ? तब फिर भारत के प्रसङ्ग में नथों ? यदि नाटक-कला का उद्भव चीन में और यूनान में परस्पर निरुत्तेय हुआ था, तो भारत में ऐसा नयों नहीं हो सकता"।

# (१०६) संस्कृतरूपक की विशेषताएँ।

संस्कृत रूपक की कुछ विशेषताएँ --देश और काल की एकता का न मानना, सुख तथा दु:ख की घटनाओं का सुन्दर मिश्रण, दु:खां-तता का पूर्ण अभाव<sup>2</sup>, दूसरे देशों के नाटकों की अपेसा अधिक आकार

१ विस्तृत विवरण के लिए प्रघटक १०६ देखिए।

२ नियम यह है कि संस्कृत रूपकों में मृत्यु का दृश्य नहीं दिखाया जाता है श्रोर अन्त सुखमय रक्का जाता है। इस नियम का कठोरता

श्रीर रमखीय करवना की बहुताता ऊपर विश्वत हो खुकी हैं। कुछ श्रन्य नीचे दी जाती हैं।

- (१) वर्णन-पूर्ण गद्य का और मुक्तक (Lyrical) पद्य का संयोग। साधारणतया रूपक की गति में वर्णन-पूर्ण गद्य से वृद्धि हो जाती है, और ऐसा गद्य प्राय: देखने में आता भी हैं; परन्तु प्रभाव का ध्रवश्य वर्धक अवसरानुसारी मुक्तक पद्यों का समावेश ही है। सच तो यह है कि रूपक को वास्तविक हृद्यता और मुन्द्रता के प्रदाता ये पद्य ही हैं। इनके बिना रूपक वातांजाप का एक खुष्क भक्रण रह जाता है। अकेले अभिज्ञानशाक्रम्तल में ऐसे कोई दो सा पद्य हैं। साधारणन्त्रया रूपक का जगमग आधा शरीर तो इन पद्यों से ही निष्यन्त हो जाता है। ये पद्य विभिन्न इन्दों में होते हैं और किन का काव्य-कुश-ख्वा का परिचय देते हैं।
- (२) संस्कृत कीर नाना प्राकृतों का मिश्रया— अपने-अपने सामाजिक पद के अनुसार मिन्न-मिन्न पात्र मिन्न-भिन्न माधाएँ बोजते हैं।
  साधारण नियम यह है कि—नायक राजा, उच्चश्रं यो के पुरुष और
  तपस्विनी ये सब संस्कृत बोजते हैं। विद्षक बाह्मया होने पर भी प्राकृत
  बोजना है। कुलीन स्त्रियाँ, बाजक और उत्तम वर्ग के सेनक सामान्यतः
  गद्य में शौरसेनी का और पद्य में महाराष्ट्री का प्रयोग करते हैं। राजयवन के अन्य परिजन मागधी बोज सकते हैं। गोपाल, लुएटक,
  हे पालन होता है। इसी नियम के उल्लङ्घन से बचने के लिए भवभूति
  को अन्त में सीता और राम का पुनर्मिलन करना पड़ा है। अन्य
  किवयों की भी ऐसी हो दशा है। यद्यपि अन्त में दुःल्वमय घटना नहीं
  होती, तथापि कस्या एस के और विप्रयुक्त प्रोम-युगलों के चित्र खींच
  खींच कर बड़े २ कियों तक को रूपक के प्रारम्भ और मध्य में पर्याप्त
  दुःल का वर्षान करना पड़ता है। मुच्छकटिक और अभिज्ञानशकुन्तल में
  यह मध्य में है, और उत्तर-रामचरित में यह यूं तो सारे में है, किन्तु
  प्रारम्भ में विशेष है।

अवन्यक, यूष्यसनी इत्यादि दूसरे जोग प्राकृत के अन्यमेद — शामारी, पैशाची, अवन्ती प्रभृति बोजते हैं। अपनंश का प्रयोग अत्यन्त पृश्चित और असम्यों के द्वारा दोता है।

- (३) संस्कृत रूपककर्ता का मुख्य उद्देश दर्शकसमूह के हृदय में किसी एक विशिष्ट रस का उद्दे क उत्पन्न करना है। वह रस श्रं झार, वीर, करुण या कोई और भी हो सकता है। क्यावस्तु, चित्रण तथा अन्य सब वस्तुएँ इसी जव्य के आचीन होती हैं। क्योंकि संस्कृत रूपकों में गिल या किया-वेग ( Action ) के ऊपर बज नहीं दिया गया है, अतः आधुनिक तुला पर रखने के बाद उनमें से श्रिक संख्य क यशार्थ रूपक की अपेड़ा रूपकीय काव्य ही अधिक माने गए हैं।
- (४) रूपकों की कथावस्तु कोई सुन्द्र प्रसिद्ध कहानी रक्की जाती
  है, ताकि सामानिक इससे पूर्णतया ज्ञानन्दित हो सकें। यह कहानी
  प्रायः इतिहास या रामायणादि में से बी आती है। कुछ अपवादों को
  खोद यही देखा जाता है कि रूपक की कथावस्तु कोई प्रम-कहानी होती
  है, और शक्कार रस ही मुख्य रस होता है। प्रथम-द्र्यंन होते ही नायकनायिका का परस्पर प्रम होता है; परन्तु जीवन भर के लिए संयुक्त
  होने से पहले उन्हें नियोग-जुर की दुरस्यय-निशित धार पर चलना
  पड़ता है। इस काल में उन्हें कभी अभिजाल, कभी नैरास्य, कभी
  सन्देह, कभी निश्चय इस्यादि श्रानेक मनोनेदनाओं की तीखी अनियों

१ प्राय: रिवाज यह है कि शृङ्कार रस ही मुख्य रस माना जाता है। इसके बाद वीर का नम्बर है। अपने उत्तररामचरित में भवभृति ने करण का परिपाक किया है। शेष रसों में से अवसरानुसार किसी को भी रूपक में मुख्य रस बनाने का विधान तो कर दिया गया है, परन्तु उनमें से किसी को मुख्य बहुत ही कम बनाया गया है। २ उल्लेखनीय अपबाद ये हैं—विशाखद्त्य-रचित मुद्राराच्चस, भट्टनारायण-इत वेणीसंहार श्रीर श्रीहर्ष-प्रणीत नागानन्द।

की चोटें मेलनी पड़ती हैं। बीच-बीच में राजा के मनोविनोदकाशी विद्-पक द्वारा या नायिका की विश्वस्त सखी द्वारा खिड़काई हुई हास्यरस की बूँदों से सामाजिकों का सन प्रफुरल रक्सा जाता है।

- (४) संस्कृत रूपक का उपक्रम धाशीवदि के श्लोक से, जिसे नान्दी कहते हैं, होता है। इसके बाद प्रस्तावना आती है। इसमें परनी के साथ या किसी परिचारक के लाथ बाकर सूत्रवार ब्रिभिनेडय-माख रूपक से दर्शकों को सूचित करता है, और किसी श्रमिनेता का प्रवेश कराकर रंगमञ्च से हट जाता है। उपभेद के अनुसार प्रस्थेक रूपक में श्रंकों की संख्या मिनन भिन्न होती हैं। किसी में बक तो किसी में दस तक श्रद्ध होते हैं (उदाहरणार्थ, नाटिका में चार और प्रदसन में एक अंक दोता है)। किसी मञ्जू के समाप्त होने के बाद भ्रन्य भ्रङ्क के प्रारम्भ में प्रवेशक या विष्क्रम्मक नाम से एक तरह की भूमिका दोती है, जिसमें सामाजिकों के सामने उन घटनाओं का वर्णन किया जाता है, जो उनके सामने रंगमञ्च पर घटित न होकर नेपश्य में घटित दुई हैं। यह इसिवाए कि वे अगसी बटनाओं को अन्ही तरह समभने के योग्य हो जाएँ। पात्रों की संख्या का कोई बन्धन नहीं है। साथ दी पात्र दिव्य, ग्रादिन्य या दिन्यादिन्य तीनों प्रकार के हो सकते हैं। रूपक के अन्त में भरतोबित ( राष्ट्रीय-प्रार्थना ) आती है। इसका पाठ करने वाला कोई प्रधान पात्र होता है। प्रायः यह स्वयं नायक द्वारा ही पढ़ी जाती है !
- . (६) अब रङ्गशास्त्रा के विषय में लोजिए। नाट्य-शास्त्र के विश्वान के खनुसार यह वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार होनी चाहिए। नाट्य-शात्र में नाटक खेलने के समयों का भी विधान मौजूद है। वे समय हैं:—चान्द्रिक धनध्याय, राजिलक, जनता के उत्सव, धार्मिक पर्व, विवाह, पुत्रजन्म, भिन्न मिलन, गृह-प्रवेश या नगर-विजय। ये खेल प्रायश: सङ्गीत-शालाओं में होते थे। रंगमंच के पृष्ट की और एक पर्दा टॅगा रहता था। अभिनेषु वर्ग उसी पर्दे के पीछे वेष धारण करके

मञ्च पर श्राता और श्रपना अभिनय समाप्त करके किर इसी के पीछे चला जाताथा। इस पर्दे के पीछे के स्थान की 'नेपथ्य' कहते हैं। जब

किलो पात्र को शीव्रता से प्रवेश करना होता था, तब वह 'पर्टे को उठाकर' प्रवेश करता था। मञ्च के प्राकृतिक दश्य तथा सजावट के समान बहुत साधारण होते थे। खेब में की श्रमेक बातें दर्शकों को वर्णन-पूर्ण पद्यों के श्रमुकरणात्मक किया के या नाट्य (सपरिश्रम सीखे हुए श्रीर दर्शकों के समस्त जेने योग्य श्रक्ष-सञ्चादन ) के द्वारा

समक्ता दी जाती थीं।

(७) ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत रूपककार रूपक का प्रधान
प्रयोजन खोकरण्यन समक्ति थे, न कि एकमध्य अनुभूयमान जीवन का

सजीव चित्र खोंचना। विदिक्ति रूपक का श्रवसान सावसाद हो, तो सामाजिक जोग दूयमान श्रीर शोकाकृत होकर रङ्गराला से बाहर निकर्ले | ऐसी श्रवस्था में खेल का यथार्थ शर्थ ही व्यर्थहो जाए | इसके

सिवा, मारतीय खोग पुनर्जन्म के लिख्यन्त को मानने हैं, अतः इनके जिए मृत्यु इतनी दुःखपद घटना नहीं है, जितनी पारचारय खोगों

के खिए। इस नियम के अपवादों की ओर भी विद्वानों का ध्यान गया है। उन्होंने उदाहरण भी हूँ उ जिर हैं, नाम के जिए 'ऊरुभक्न' रूपक की समाप्ति शोकीस्पा-दक है। परन्तु ऐसे उदाहरणों में हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि दुःशासन जैसे पात्रों की समवेदना विट्युख नहीं हो सकती; उल्टा, वे तो उसकी मृस्यु से असन्म होते हैं।

सिद्धान्तकारों का सिद्धान्त है कि वास्तविक दुःसमय रूपक का रूप भीषण और रोमाञ्चकर मृत्यु-घटना में सन्निद्धित नहीं है, प्रत्युत उस घटना के पहले या पीछे उत्पाद्यमान करुण्यस में। प्रत: भारतीय रूपकों में साहात् मृत्यु का श्रमिनय नहीं किया जाता।

(म) इतना ही नहीं। हास्य अथवा गम्भीरता की कोई भी बात, जो अधिष्ट समभी जाती है, अभिनीत नहीं की जाती। यही कारर है कि शापदान, निर्वासन, राष्ट्र-विपत्ति, दशन, जुम्बन, अशन, शयन इत्यादि का श्रमिनय सर्वथा प्रतिषद्धि है।

### (१०७) कतियय महिमशाली रूपक

मुद्दित अथवा अद्याविध अमुद्रित संस्कृत रूपकों की संख्या हुः सौ से अधिक है; परन्तु उनमें से महत्त्वपूर्ण जिनका यहां उल्लेख डिलत होगा, उँगिलियों पर गिनने योग्य ही है। मास, कालिदास और अश्व-घोष के रूपकों का वर्णन तीसरे अध्याय में हो चुका है। दूसरे प्रसिद्ध रूपक ये हैं—

(१) शूद्रक का सृष्ड्किटिक, (२) रस्नावसी, प्रियद्शिका शौर मागानन्द, जो श्रीद्दर्य के बनाए बतलाए जाते हैं, (३) विशासदत्त का सुद्राराचस, (४) शह नारायण का वेणीसंहार, (४) भवभूति का मासती-माधव, महावीरचरित शौर उत्तरामचरित, (६) राजशेखर का बाखमा-रत ह्यादि (७) दिङ्नाग की कुन्दमासा, (८) सुरारि का अनधेराधव, शौर (६) कृष्णमिश्र का प्रवीधचन्द्रोदय।

### (१०८) शूद्रक

संस्कृत साहित्य में नृष शृद्धक महान् लोकप्रिय नाटककार है। इसके नाम का उल्लेख बेतालपञ्चितियित में, दगही के दशकुमारचरित में, त्राण के इव चिरित्र भीर काइम्बरी दोनों अन्यों में, तथा सोमदेव के कथासिहरसागर में पाया जाता है। करहन ने इसे नृष विक्रमादित्य से पूर्वभावी बतलाया है। इसका जीवनचरित्र अञ्चित करने के लिए कई प्रत्य कि सिस्ते गए थे। मृच्छकटिक की प्रस्तावना में भी इसके जीवन

१-इनमें से उल्लेखनीय ये हैं:-

<sup>(</sup>क) शुद्रकचरित—इसका उल्लेख वादिघघाल ने काव्यादर्श की श्रापनी टीका में किया है। (ख) शुद्रककया— इसके रचयिता रामिल और सौमिल थे। इसका संकेत राजशेखर की कृति में निखता है। (ग)

को कई घटनाएँ वर्णित हैं। यह वेदों का सरहरूट विद्वान्, गणित में गतिमान्, कमनीय वजाओं का कान्त और युद्धवीरों के वर-वैभव का स्वामी था। दुष्कर संपद्ध्या करके इसने पार्वती स्वर से वर प्राप्त कर जिया था। भौपाष्ट्यानिक वर्णनों में इसकी विविच विजयों और विकान्त कृतियों की गीतियाँ सुनी जाती हैं।

मृच्छकटिक की वर्ण्यवस्तु — रूपक की परिभाषा में मृब्द्रकटिक को प्रकरण कहते हैं। इसमें दस शंक हैं। इसमें चारुद्त श्रीर वसन्त-सेना की मण्यक्रीका समर की गई है। चारुदत्त वास्त्यायन के कामसूत्र के अनुसार एक आदर्श नागरिक था। वसन्तसेन। अस्मी की अवतार कोई वेश्या थी । गुणशाबी ब्राह्मण चारुदत्त अपनी राजीवित दानशी-बता के कारण दरिद हो गया। इतने पर भी इसने अपने पुरव-कर्म का परित्याम नहीं किया । इसके गुर्वों के कारण वसन्तरीना, जी वेश्या के घर उरपन्न हुई थी, मृत्यगान नमें ऋत्यन्त निपुण यी, इस पर मुग्ध थी ।चारुदत्त बात्म- संयमी और मनस्वी पुरुष था । यही कारण है कि हम रागांकुर का मुख प्रायः पहले चसन्तसेना के हृद्यचेत्र में बाहर निकचा हुआ देखते हैं । वसन्तसेना ने शकार की-राजा के खातेकी-प्राणय-याचना स्वीकार नहीं की। इसमे शकार उस पर कुद हो गया। चारुद्स-विषयक वसंतर्भनाका अनुराग शुद्ध और पारमार्थिक है। विट तक को कहना यहा कि ''वखिप वसन्तसेना एक वाराङ्गना है,तथावि उसका अनुराग वारा-इनात्रों जैसा नहीं है''। शकार ने उसे ताना मारते हुए कहा —''तू एक भिखमंत्री ब्राह्मण को प्यार करती है।" वसन्तरोना ने इसे ग्रंपने खिए गर्न की बात समका। कृर और भीर शकार के निर्देश प्रताइन से बह मुर्दिखत हो गई। उसे मरा हुआ सममा तो धूर्त शकार चारदत्त को उसकी हत्या का दोषी उहराने बगा। कितना करुण दर्म है ! उस शुद्रकक्या-पद्मशिखर रचित पाकृत-कविता। इसका नाम भोज की रचना में ख्राया है। (ध) विकान्तशूद्रक—एक रूपक। इसका नाम मोज श्रीर श्रमिनवगुप्त ने किया।

सुन्द्री की हरा। का दीषी ठहराया जाना जिसे वह प्रायों से अधिक प्यार करता था। मैजिस्ट्र ट ने सब के सामने चारुदत्त से प्रश्न किया-वसन्तसेना के साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? कुजीनता, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीकिक मानमर्यादा के प्रावों ने चारुद्त को एक मिनट के लिए प्रेरया। की कि तू इस प्रश्न को टाज जा; परन्तु शकार ने बार बार जोर दिया तो उसने उत्तर दिया ''क्या मुक्ते कहना पड़ेगा कि वसन्तसेना मेरी प्रेयसी है ? अब्बा, यदि है ही तो इसमें क्या दोष है ? यदि दोष भी है तो यौवन का है, चरित्र्य का नहीं।'' चारुद्त्त को प्राय-दयड निर्श्वत हो गया। इसी बीच में यसन्तसेना होश में आगई। वद दौषो होड़ी शुद्धी-स्थान पर पहुंची और चारुद्त्त को जान वच गई। इस अवसर पर राजधानी में एक क्रान्ति होगई। आर्थक, जिसे न्चारुद्धा ने जेख से मुक्त होने में सहायता दो थो, उस समय के शासक नृप पालक को गद्दी से उतार कर उठजैन का राजा हो गया। चारुद्ता के सूत्रपूर्व अप-कार का समरण करते हुए असने चारुद्त्त को अपने राज्य का एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया।

त्रालो चना — का जिदास तथा मबसूति की उरकृष्ट कृ तियों और सुच्छ कृ दिक में एक दर्शनीय भेद है। इसमें न तो नायक ही सद्गुणों का दिक्य ब्राद्श है और न प्रतिनायक हो पाप की प्रतिमा। चारुद्द में कई समाधारण-उदात गुण हैं, किन्तु यद हुप्यन्त की तरह श्रेष्टं मन्य नहीं है। यह पार्थिय प्राणो है, यह धूल-कोड़ा को चृण्यित नहीं समकता, इसे नाचना और गाना भाता है और यह सङ्गीतालयों में जाना पसन्द करता है। वसन्तसेना में भी न तो का जिद्दास की शकु-नत्ता जैसी नव्युवितयों की मनोहारिता है और न भवभूति की सीता जैसी प्रौदाओं की गौरवशा जिता। विकार हेतुओं के च्युदिक विद्यमान होने पर भी वसन्तसेना का मन स्वच्छ और चारुद्द पर ब्राद्धांग प्रव-दात रहा। पाशव का मब्द कि वशी मूत शकार जब वसन्तसेना को मार हाजने की धमकी देता है और कदिर्थित करता है, तब भी चारु-

दत्तविषयक उसकी प्रीतिवृत्ति अचन रहती है और उसके होटों पर अन्तिम राज्द हैं—'नमो चारूदत्तस्स (चारुदत्त को प्रशाम)'।

सुरुष्ठकटिक के पात्रों में समाज की सभी श्रेणियों के लोग सन्मिलत हैं। इनके कारण रूपक में पूर्ण यथार्थता प्रतिफालित होने लगी है। यह इस रूपक की प्रधान विशेषता है। इसमें गति या क्रिया वेग (Action) की बहुजता है; अत: रूपक के जन्नया के सारे श्रक्तों की दृष्टि से यह एक सच्चा रूपक है। इसकी एक भीर विशेषता यह है कि सत्ताईस के सत्ताईस लघु पात्रों का व्यक्तित्व विस्पष्ट दिलाई देला है । पात्रों में राज-दरबारी, पुक्तिस के सिपाही लुटेरे, चोर, राजनीतिक नर धीर श्री १०८ संन्यासी भी हैं। वीसरे श्रद्ध में इम संघ मारने का एक वर्णन पहते है। इसमें स्तेय-कर्म एक नियमित कवा कही गई है। मुच्छकटिक (सृत्+ शकरिका) नाम छटे श्रङ्क की एक घटना पर श्राक्षित है। वसन्तसेना चारुदत्त के पुत्र की मिट्टी की गांकी अपने रत्नजटित स्वर्णालंकारों से भर देती है। यह बात न्यायालय में चारूदत्त पर खगाए हुए श्रीम-योग का पारिस्थितिक साच्य (Circumstantial evidence) बन गई और इसने श्रमियोग को श्रीर भी जटिल बना दिया। दो प्रेमियों की निजी प्रेम कथा में राजनीतिक क्रान्ति मिला देने से रूपक की रम-सीयता बढ़ गई है।

काल—दुर्भाग्य से गूद्रक के काल का अल्लान्त शोधन शक्य नहीं है। द्वही, बाण श्रीर वेतालपञ्चिद्यश्चिकाकृत् ने इसके नाम का उल्लेख किया है, श्रत: यह इनसे प्रवंभावी अवश्य सिद्ध होता है। करहण के मत से इसी के बाद विक्रमादित्य गदी पर बेंगा। परन्तु यह विक्रमादित्य ही विक्रम सम्बत् का प्रवतंक था, इस बात को सिद्ध करना कठिन है। निश्चित तो यही माल्म होता हैं कि चूंकि 'चाहरूत' रूपक का ही समुपंबुहित' रूप सृच्छ्काटिक हैं, श्रतः गूद्रक मास का उत्तर-आवी है। कई विद्वानों ने इसे श्रवन्ति-सुन्दरी-कथा में विश्वत नृप शिव-

१ इस विषय में विस्तत विवरण महाकवि भास के श्रध्याय में देखिए।

स्वाति का समकाजीन मानकर इसके काज-शोधन का श्रम उठाया है। एक गणना के श्रनुसार शिवस्वाति का समय ८१ ई० के आस-पास है, परन्तु पुराणोक्त इतिहास-तिथियों के श्राधार पर जगाई हुई दूसरीग्राणना के श्रनुसार वह (शिबस्वाति) ई० प्० चौथी या पाँचवीं शताब्दी में शासन करता था।

(१०६) हर्ष के नाम से प्रचलित तीन रूपक

- (क) त्रियद्शिका, रत्नावली श्रीर नागानन्द इन तीन रूपकों की प्रस्तावना में रचयिता का नाम नृप हर्ष मिलता है। हर्ष नाम के कम से कम चार राजा इतिहास में प्रसिद्ध हैं।
  - (१) इष काश्मीर का राजा।
  - (२) हव , धारा के नृप भोज का पितामह।
  - (३) इष विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा; मातृगुष्त का शरगय।
  - (४) इष<sup>2</sup>वर्धन, कन्नौज का स्वामी।

ऐच० ऐच० विवसन ने रत्नावज्ञी का रचियता काश्मीर के अधि-पति श्रीहर्ष को (१९१३-२४ ई०) ठहराया है। परम्तु यह मत प्राह्म नहीं है; कारण, रत्नावज्ञी का उद्धरण चेमेन्द्र के (११ वीं श० का मध्य) श्रीचिख्याबद्धार में पाँच बार<sup>२</sup>, श्रीर नृप जयापीड के (८ वीं श० का चतुर्थ पाद) सचिव दामोदरगुत के कुट्टिनीतम में कम से कम एक बार अवश्य आया है। रत्नावज्ञी का रचयिता ईसा की आठवीं शताब्दी से बहुठ पहले ही हुआ होगा। यह विचार कि कनौज का राजा हर्ष वर्षन (६०६-६४८ ई०) ही रत्नावज्ञी का रचयिता होगा

१ राजतरिङ्ग्णि में ( ऋनुज्छेद ५६८ ) कल्हण लिखता है:— तत्रानेहस्युज्जयिन्यां श्रीमान् हर्षापराभिषः । एकज्छत्रश्चक्रवर्ती विक्रमादित्य इत्यभूत् ॥ २ रत्नावली १, ८। २, २। २, ३। २, ४। ऋौर २,। १२। ३ रत्नावली १, २४।